

# भूमिका

चीन देशसे अनेक श्रमण समय समयपर बौद्ध-तीर्थोंके दर्शनके निमित्त भारत आते रहे हैं और अनेकोंने यहासे छोट-कर अपने देशकी भाषामें अपनी यात्राके विवरणोंको भी छिला ेहिं। इन विवरण लिखनेवालोंमें फाहियान, सु'गयुन, सुयेनच्वांग वीर ईसिंग सब यात्रियोंमे प्रधान माने जाते हैं। कारण यह है कि इन यात्रियोंने अपने विवरणोंमें भारतके भिन्न २ जनपदों और नगरोंके, वहांकी प्रकृति और प्रजाके तथा भारतवर्षके आचार-व्यवहारके अच्छे वर्णन किये हैं। इन चारोंमे सुयेनच्वांगका यात्रा-विवरण सबसे बड़ा और विशद है। उसने अपने यात्रा-विवरणका नाम सी-यू-की रखा है जिसका अर्थ होता है पश्चिमा देशोंकी पुस्तक।' वह पुस्तक बारह खएडोंमे विभक्त है और सिकडों जनपदों और नगरोके विस्तृत वर्णनोसे मरा हुआ है। उसके अतिरिक्त सुयेनच्वांगके एक शिष्य हुट्टलीका लिखा उसका जीवनचरित्र है। वह भी एक विशद् प्रन्थ है। उनमे भारतवर्षके एक एक जनपदका इस प्रकार वर्णन है कि प्रत्येकका आयतन. वहाँकी धार्मिक स्थिति, वहांके संघारामों और मंदिरो और उनमें रहनेवाले भिक्षुयों भीर साधुओंकी दशा, बहाकी उपज, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक अवस्था, इत्यादिका विशह

विवरण दिया गया है। यों तो इन चारों यात्रियों के यात्रा-विवरण भारतवर्षके भीगोलिक, ऐतिहासिक और पुरातच्यान्देषी विद्वानों के बड़े कामके हैं पर किर भी वृट्ट और तिशद होने के कारण सुयेनच्यागका यात्रा-विवरण सबसे अच्छा माना जाता है। इनके अनुवाद समारकी अनेक भाषाओं में हो. चुक हैं और किसी किसी भाषामें नो कई अनुवाद हो चुके हैं।

हिन्दी भाषामें इनके अनुवादोंकी बहुत कालसे आवश्यकता थी। निदान नागरीप्रचारिणी सभाको श्नके अनुवाद कराने और प्रकाशन करनेके कामको अपने हाथमें लेना पडा। उसने इनके अनुवादका भार मुझपर रखा और अवतक फाहियान और सुंगः युनके यात्रा विवरणोंके अनुवाद समा प्रकाशित कर चुकी है और सुयेनच्वांगका अनुवाद प्रकाशनार्थ तैयार है। उसमें प्रत्येक -स्थानोंका निर्देश, आयतन सम्बन्धी पृष्कल टिप्पणिकां दी गई है पर वह पुस्तक इतनी वडी है कि कई वर्षों में प्रकाशित होगी। इसके अतिरिक्त सबकी रुचि समान नहीं होतो, सबको इतिहास, भूगोल और पुरातत्त्वसे प्रेम नहीं होता। कितने तो नाटकोंके प्रेमी होते हैं, कितने उपन्यासों और जीवनचरित्रोंके प्रेमी होते हैं। ऐसे लोगोंका मन बड़ो पुस्तकोंसे घवराता है। सबका सब एक हो दो दिन में जाननेके उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही छोगोंके छिये मेरा यह प्रयास है।

इस पुस्तकमें मैंने सुयेनच्वांगका जीवनचिरत उसके जन्मसे -मरणतक इस प्रकार लिखा है कि वह कहां कहा रहा, क्या

क्याकिया, क्याक्याकहा देखा और सुना। इसमें किसी देशके स्थानका निर्देश नहीं किया गया है न इसमें यही दिखलाया गया हे कि वहाँ कितने सदाराम और मिक्षु थे, वहांक प्रकृति शोत थी वा उप्ण, वहाँकी उपज क्या थी, वहा वालोंबे थाचार--व्यवहार कैसे थे। इन सब बातोंको उव्लेख क्रन विलक्क छोड़ देविया भिया है। विवल पेसी ही वातोको सू चुनकर सान दिया गया है कि बहा उसने क्या अनुभव किया व्या देखा और क्या सुनी । मैंने इंस पुस्तकका साधारण विद्या बुद्धि रखनेवालोंके लिये लिखा है कि इसे देखकर उनको य बोध हो कि सातवीं शताब्दामें एक विनी यात्रीने भारत आकर यहां क्या क्या देखा और सुना। इससे उनका मनबह् ्रेलाव होगा और सिंध ही साथ यदि उनके हृदयमें देतिहास व् 'पुरातस्वादिके वोज वो सिंस्कॉर्र द्विद्यायें पंडे होंगे नो वा ं अंकुरित हो जायगे।'.'°

जगनमोहन वमी

••••••••••

मौलाना रूम

मौलाना रूम और उनकी मस्तवी जगत-प्रसिद्ध

उनकी भावपूर्ण मनोर्जेक

कहानिया शुभ उपदेश इस पुस्तकमें दिये गये हैं।

यह हिन्दी-पुस्तक एजेन्सीमानाकी ३८-वीं संख्या

शीव्र ही निकलनेवाली है। मूर्य १५०० व्या

## निवेदन

小别给《

भारतवर्षके इतिहासकी सामश्रियोंमेंसे एक प्रामाणिक सामश्री विदेशी यात्रियोंके प्राचीन छेखोंसे मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह जितनी आवस्यक है उतनी ही प्रामाणिक भी है। प्रामाणिक इसलिये कि उन निर्पेच विदेशी यात्रियों-द्वारा लिखी गई है जिन्होंने सत्यकी खोजमें ही श्रपने जीवनको त्रानेकों सकटोंमें डाला था। मरुभाभिकी लू, तीच्ण हवाके भोंके, डाकुत्रोंकी चोटें, जगलके तीक्षा काटे न्नादि नाना व्याधियोंको सहते, कँची कँची वर्जीली पहाडी श्रेशियोको लाघते उन्होंने ग्रपने देशकी गौरव-वृद्धि करनेके लिय भारतकी यात्रा की थी। उन्हीं यात्रियोंमेंसे एक प्रसिद्ध यात्री 'सुयेनच्वाग' भी था जिसकी जीवनी श्राज हम हिन्दी पुस्तक एजेन्सी मालाकी ३७ वीं संख्याके <sup>रपमें</sup> त्र्यापके सामने रखते हैं। जिस उत्कट विद्या-प्रेमसे प्रेरित होकर यह भिच भारतमें श्राया था उसी प्रेमकी प्रवत्त धारा भारतीय विद्यार्थियोंके हृदयमें भी त्राज वहनेकी त्रावश्यकता है। उन्हें चाहिये कि वे भी इसी उद्देश्यसे विदेश यात्रा करके भारतके गौरवकी वृद्धि करें। इस भिच्चकने भारतके विषयमें जो कुछ लिखा है वह भारतके इतिहासकी एक सामग्री, भारतीयोंके लिये पथ-प्रदर्शक दापक तथा गौरवका विपय है। उसके पढनेसे प्राचीन भारतकी सामाजिक, ग्रार्थिक ग्रीर राजनैतिक ग्रवस्थाग्रोंका पृरा पूरा पता लग जाता है। इस पुस्तकके छेखक श्रीयुक्त जगन्मोहन वर्माके लिख 'फाहियान' ग्रौर 'सुगयुन' के यात्रा-विवरखोंके ग्रतुवाद छप चुके हैं। वर्माजी इस विपयके विशेपज्ञ हैं इसालिये यह पुस्तक भी उपयोगी सिद्ध होगी। त्राशा है हमारे प्रेमी पाठक इसे त्रपनाकर त्रपना प्रेम-पिन्चय देंगे।

विनीत--

प्रकाशक

<sup>\*</sup> यह दोनो पुसर्वे १।) भीर १) में इमारे यहांसे मिल सकती है

#### ( 뒥 )

| १६        | ढाकुओंसे मुठमेड                       | 33          |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| २०        | स्तूप-पूजा 🐪 🕌                        | १०न         |
| २१        | जयगुप्त और मित्रसेनसं भेंट            | 202         |
| २२        | संकाश्य नगर- स्वर्गावतरण              | १००         |
| २३        | हर्षे बर्द्ध न ्                      | १०५         |
| રક        | डाकुर्वोसे जिर मुठमेड                 | १०१         |
| २५        | प्रयाग , ५-                           | ११०         |
| २६        | बुद्धदेवकी पहली प्रतिमा               | १११         |
| २७        | दन्तधावनसे वृक्ष                      | १२०         |
| ર૮        | मगध 😁 😅 👝                             | १२१         |
| રદ્       | नाळन्द ःृ, 🥆                          | १३१         |
| OĘ        | राजग्रह ,⁺~ ं                         | १४१         |
| ३१        | अध्ययन १ - रेर ३० ए                   | १४५         |
| ३२        | अवलोकितेश्वरकी मूर्त्ति               | १८८         |
| 33        | निर्शन्थ उयोतिषोः                     | १६६         |
| <b>38</b> | ः कुमार राजा 🛒 🛴                      | ২০ঃ         |
| রূ ৬      | हरू । इ <b>ट कान्यकुन्जकी_पेरिषद्</b> | <b>२</b> १२ |
| 36        | -्रे प्रयागका महार्परित्याग           | <b>२</b> २२ |
| Şē        | सुयेनच्वागका विदा होना                | <b>ર</b> રફ |
| Şζ        | ा <sub>∽</sub> ं <b>खुतन</b> ः        | રક્ષ        |

# सुयोनच्वांग \*>><

#### वाल्यावस्था

चीनके प्रसिद्ध यात्री सुयेनच्चांगका जन्म चीन देशके काउशी प्रांतके चिनलू नामक ग्राममें सन् ६०० ईखीमें हुना था। वह चिन वंशका था और उसका वंश-परम्परा प्रसिद्ध 'वंगकांग'से मिलता है जो चीन देशके हानवंशके शासनकालमें 'ताइकिउ' प्रदेशका अधिपति था। सुयेनच्वांगके पितामहका नाम 'कोंग' था। वह चीन देशके प्रसिद्ध विद्वानोंमें था जिसकी विद्वता देख 'त्सी' वशके महाराजने उसे 'पेकिंग' के विश्वविद्यालयके प्रधानके पद्वर नियुक्त किया था और 'बाउनान' की जागीर उसके भरण-पोपणके लिये प्रदान की थी। उसका विता 'दुई' यद्यिव वडा पंडित था तथापि इतना सीधा सादा और साधु पुरुष था कि उसने कभी राजकीय प्रतिष्ठा और पश्की कामना न की और सदा नगरसे अलग रहकर धार्मिक ग्रंथोंके स्वाध्यायमे मन्न ग्हा करता था। वह गृही होते हुए त्यागी था और आजन्म उसने सांसारिक भगडोंसे अपनेको अलग रखा। कितनी बार प्रान्तों और जिलोंमें नौकरियां राजकी ओरसे मिलीं पर उसने यह कहकर उनका तिरस्कार कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि मैं सरकारी कामके बोफको उठा सकूं।

दुईके चार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा सुयेनच्यांग था। सुयेनच्वांग वचपनहीसे वड़ा गंभीर, शांत, नमु और पितृभक्त था। वह सदा पढने लिखनेमें लगा रहता था। एकातवास उसे बहुत एसद् था। वह कभी न खेलता थान विना काम अपने घरसे वाहर निकलता था। यहांतक कि वह अपने जोड़ी पार्टीके लड्कोके साथ भी कभी न खेलता था। चिनल प्राम एक छोटासा नगर था। वहां नित्य सङ्कोंपर मेछे तमारोकी भीड़ लगी रहती थी। अनेकों यात्रायें निकलती थी, बाजे वजते थे, गांवके लड़के भुंडके भुंड उनके पीछे दौडते थे पर सुयेनच्वांग कमी उनको देखनेके लिये घरके वाहर पैर नही रखता था। वह चीन देशके आचारके प्रधोके अध्ययनमे निरंतर लगा रहता था। वह आचारके प्रंथोका वड़ा ही प्रेमी था और सदाचारमे उसकी वड़ी श्रद्धा थी और वड़ी सावधानीसे आचारका पालन करता था। वह इतना विनीत और नम्र था कि प्रत्येकके साथ वडी नम्रतासे आचारशास्त्रकी पद्धतिके अनुसार वर्ताव करता था। एक बारकी वात है कि उसका पिता है डा हुआ 'दियाव' नामक प्र'धका पाठ कर रहा था। उस समय सुयेनच्यांगकी अवस्था ८ वर्षकी थी। प्रंथ वडा ही रोचक और पितृभक्ति-संवधी था । पढ़ते-पढ़ते वह कथाके उस अशपर प<u>ह</u>ंचा जहांपर 'चांगच्यू'के अपने पिताकी आज्ञा पाते हो विनीत भावसे उनके आगे उठकर खड़े होनेका वर्णन था। सुयेनच्वांगके कानोंमें पिताके मुंहसे इस शब्रका पड़ना था कि वह अपने कपढ़े संभाल-कर जाकर अपने पिताके आगे हाथ बांध विनीत मावसे खड़ा हो गया। पिताने सुयेनच्वांगको यह चेष्टा देख चिकत हो उससे वड़े प्यारसे पूछा कि वात क्या है। सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि जब 'चांगच्यू' अपने पिताको बात सुनकर अपने स्थानसे उठ खड़ा हुआ तो सुयेनच्वांग कैसे वही बात अपने पिताके मुंहसे सुन कर बैठा रहे। पिताको वालकको यह वात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने सारे कुटुंबसे इस अद्भुत समाचारको कहा और सब लोग उसे सुनकर उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि यह वालक बड़ा ही होनहार है और एक दिन वह बहुन बड़ा आदमी होगा।

सुयेनच्चांगका सबसे बडा भाई घरपर ही रहता था। उसका विवाह हो गया था। दूसरा भाई जिसका नाम 'वांगची' था बोद्ध सन्यासी हो गया था। वह लोयांग नगरके 'विंग-तू' नामक विहारमें रहा करता था और बौद्ध धर्मग्रंथोंका अध्ययन करता था। तीसरा भाई सुयेनच्वांगसे कुछ बड़ा था और घरपर ही रहता था। एक बार चांगची घरपर अपने पितामातासे मिलने आया और सुयेनच्वांगके विद्यानुरागको देख उसे अपने साथ पढ़ानेके लिये लोयांग नगरमें जहां वह रहा करता था ले गया। वहां अपने भाईके साथ सुयेनच्वांग गया और उसके पान रहकर वौद्ध धर्मके विनयका अध्ययन करने लगा।

इसी बीचमें समाद्का एक आज्ञापत्र छोयांग नगरके अध्य-क्षके पास आया कि छोयांग नगरमें चौदह ऐसे भिक्षू चुने जायँ जिनको सबसे योग्य समभा जाय और उनके भरण-पोषणका व्यय राजकोशसे दिया जाय। वहा इस कामके छिथे एक समिति बनाई गई और चिन शेनकोको उसका प्रधान नियत किया गया। समितिने यह निश्चय किया कि समस्त लोयांगके निक्षुमोंकी परीक्षा छी जावे और जो परीक्षोत्तीर्ण हों उनमेंसे चौद्द ऐसे भिक्षु चुन लिये जायं जो सवमें श्रेष्ठ पाये जायं। निदान परीक्षाके छिये तिथि नियत की गई और मिक्षुओंको सचना दी गई कि जो परीक्षामें सम्मिलित होना चाहे वह अमुक स्थानपर नियत तिथिको डपस्थित हो। स्वयं सभापति चिग-दोनकोने भिक्ष् शोंकी योग्यताकी परीक्षा करनेका काम अपने हाथमें लिया। नियत तिथिपर परीक्षाके स्थानपर सहस्रो भिक्षुओंकी भीड़ लग गई। वड़े वडे वयोवृद्ध और विद्वान श्रमरण परीक्षा देनेके लिये वाये थे। परीक्षाके मंडपके द्वारपर भिक्षुओंकी भीड़ छगी हुई थी। भला भिक्षुओंके सामने श्रमणे किस गिनतीमें थे। फिर भी बालक सुयेनच्वांगके साहस-को तो देखिये ! वह वारह तेरह वर्षकी अवस्थामे परीक्षा मंडप के द्वारपर जा डटा। द्वारके रक्षकने उसे भीतर जानेसे रोका पर बालक सुयेनच्वांग निराश होकर लीट न आया । वह वहीं द्वारपर हटा बहा रह गया। थोड़ो देरमें चिगसेनक्वो परोक्षार्थियोंकी परीक्षा छेनेके उद्देश्यसे परीक्षा-मंडपपर आया। उसने हारपर

पक अल्पवयस्क वाडकको खड़ा देख अत्यंत विस्मित होकर पृद्धा कि साई तुम कीन हो ? कहाँ आये हो ? सूयेगच्चांनने अपना नाम प्राम वतलाया और आगे कहना ही चाहता था कि समापतिने हंसकर कहा कि क्या तुम यह चाहते हो कि मैं मी चृना जाऊँ । सुयेनच्चांगने कहा कि इच्छा तो यही थी पर यहाँ तो अहरवयस्क जान जब मंडपमें प्रवेश हो नहीं मिछता तब चुने जानेकी वात तो दूर है। उसने उससे पृछा कि पहले यह तो वतलाओं कि तुम मिश्रु होके करोगे क्या ? सुयेनच्यांगने उत्तर दिया कि मेरी तो एक मात्र हार्डिक आकांक्षा यही है कि कपाय वस्त्र घारण कर में चारों और तचागतके उपदिष्ट धर्म यथा-विद्या-तुद्धि प्रचार कदःं। चिंगशेनक्को वालककी आशाभरी वार्तो-को सुनकर बहुत ही प्रसन्त हुआ और उसे होनहार समऋ अपने साथ समितिके सामने छे जाकर कहा कि यों तो रटे हुएको सुना देना सहज काम है पर वात्मसंयम कीर साहस विरखे ही पुरुप-रलोंमें होता है। यदि आप छोग उस नवयुवकको चूननेकी छग करें वो मुझे थाशा है कि किसी समय यह शाक्य-सिंहके घर्मका एक प्रघान रत्न निक्छेए।। पर दुःख है तो एक वातका है कि जब इस उउनेवाले श्याम मेवसे अमृतकी धारा वरसेगी तव न में रह जाऊ गा न आप ही छोग रह जावेंगे। मेरा तो इतना मात्र अनुरोध है कि आप छोग इस होनहार वालकके उमस्ते हुए साहस और मावी योग्यताको द्वने न हैं। उनका द्वाना अच्छा नहीं है। समापितको इस वातको समाके

सभी सदस्योने मान ली और सुयेनच्यांगका नाम बिना परीक्षा दिये ही चौदह चुने हुए भिक्षुओं की सूचीमें लिख लिय गया। चुनाव हो जानेपर सुयेनच्यांगको उसके भरण पोपणका व्यय राजकोशसे मिलने लगा और वह अपने भाई चांगचीके पास लोयांगमें रहकर शास्त्रोंका अध्ययन करने लगा।

चिंगतू संघाराममें किंग नामक एक प्रसिद्ध विद्वान भिक्ष् रहता था। उससे सुयेनच्वांग निर्वाणसूत्र और महायानके अनेक ग्रंथोंका अध्ययन करता रहा। अध्ययन-कालमें वह इस प्रकार विद्याके अध्ययनमें द्त्रचित्त था कि उसे न तो अपने खानेकी सुध थी न सोनेकी । दिनरात अपनी पुस्तकको छिये पढ़ा करताथा। उसकी प्रतिमा और घारणा शक्ति ऐसी थी कि जिस पुस्तकके पाठको वह एक बार सुनता था उसे भूलता न था कौर दुहरानेपर तो उसे वह कंडाग्र ही हो जाता था। उसे अध्ययन करते थोड़े ही दिन बीते थे और केवल तेरह चौदह चर्षकी अवस्था थी कि एक बार संघमें अनेक भिक्ष्ओने किसी सूत्रकी व्यास्या करनेके लिये आग्रह किया। वालक सुयेन-च्वांग उनकी बानको न टाल सका और उपदेशके आसनपर ्जा वैठा और उस स्त्रको ऐसी मनोहर न्याख्या की और स्क्ष्म भावींका उद्घाटन किया कि श्रोतागण उसे सुनकर दग रह गये और सबके मुंहसे साधु साधु निकलने लगा। सारे लोयांग :परदेशमें घर घर उसकी प्रशंसा होने लगी और दूर दूरसे लोग ृउस होनहार वालकको देखनेके लिये दौड़ दौड़कर आने लगे।

#### राजविधव

इसी बीचमें चीन देशमें घोर राजविष्ठव मचा। सुई राज-वशका अधिकार जाता रहा। चारों ओर उपद्रव मच गया और मारकाट आरंभ हो गया। 'हो' और 'लो' नदीके मध्यके प्रदेशमें तो लुटेरे और डाकुओंने अपना अपना डेरा जमाया। वे चारों ओर लूटमार करते और प्रजाके घरोको फूंकते थे। सारा प्रदेश उनके अत्याचारसे व्याकुछ हो उठा। दिनरात डाके पड़ते, अधि वासी मारे काटे जाते, उनके धन छुटे जाते और उनके गांव जलाकर भम्मीभूत कर दिये जाते थे। देशका देश एजाड़ हो गया। जान पडता था कि कोई शासक ही नहीं है। जो लोग वहांके शासक और राजकर्मचारी थे उनमेंसे कितने तो मारे गये और जो वच गये वे अपने प्राण लेकर इधर उधर भागकर अपने जीवनकी रक्षाके लिये जा छिपे। अन्यायियोंने संघारामीं और विहारपर भी हाथ साफ करना आरंभ किया और अहिंसक भिक्षुर्वोपर भी हाथ उठानेमे संकोच न किया। कितने भिक्षु-ऑके रक्त बहाये, संघारामोंको लूटा और फूंककर खाकमें मिला दिया । भूमिपर शव पड़े सड़ते थे कोई जंतु उनको पूछता न था । भिक्षु लोग उनके उपद्रवींसे तंग आकर इधर उधर भागने लंगे और जिसको जहाँ सुभीता मिलती भाग भागकर अपने प्राण क्वाने लगे।

उसी समय तांगवंशके एक वीर पुरुष काउतांगके भाग्यके

स्र्य्यका उदय हुआ। उसके पुत्र कुमारतांगने थोड़ेसे वीर पुरु-षोंकी सहायतासे 'वांगान'में अपना अधिकार जमा लिया और वहां सुव्यवस्था स्थापित की। पर उस समय अन्य प्रांतोंपर उसके अधिकार नहीं हो पाये थे और वहां ऊधम मचा ही रहा। जव लोयांग प्रदेशमे अधिक लूटमारका बाजार गरम हुया, पढ्ने-पढ़ानेकी व्यवस्था जाती रही और सवको अपने प्राणोंके छाछे पड़ने छगे तो बालक सुयेनच्वांगने अपने भाई चागचीसे कहा कि भाई, अब तो यहाँ एक क्षण ठहरना उचित नही। जव प्राणीं-हीके वचनेकी आशा नहीं तो पढ़ना-पढ़ाना कहाँ! चलो अब चागान भाग चलें। सुनते हैं कि वहां कुमारतांगने अपना अधि-कार जमा लिया है और उपद्रवी चिनचांगवालोंको वहांसे मार-कर वाहर भगा दिया है। अब वहांकी अधिवासी प्रजा उसके शासनसे बहुत सुखी है, वह प्रजावत्सल है, अपनी प्रजा-को पुत्रवत् जानता है। सिवा चांगानके और कहीं जानेमें हम लोगोंका कल्याण नहीं है। चांगचीको भी वालक सुवैनच्यागकी सम्मति पसद बाई और दोनों माई छोयांगसे भागकर किसी न किसी प्रकार चागान पहुचे।

चांगानमें यद्यपि शाति स्थापित हो चुकी थी और बाहरी चोर डाकुओंका वहां किसी प्रकारका भय नहीं था पर वह तागवशके शासनका पहला वर्ष था और पठन-पाठनकी वहां सुट्यवस्था न थी, यद्यपि चांगानमें चार विहार थे और पूर्व राजवंशोंके समयमें दूर दूरसे विद्वान भिक्षु वहां बुलाकर रखे

जाते थे। खर्यं सुई सम्राट् 'यांगती' के कालमें भिक्षुओं के भरण-पोपणका वहुन अच्छा प्रयन्ध था। वहां किंगतू और साइविन प्रभृति परम विद्वान भिक्षु रहते थे जिनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिये दूर दूरसे भिक्ष चांगानमें आते थे। पर सुईवंशकी शक्तिके हासके साथ ही साथ जब राजविष्ठव मचा तो लोगोंको अपने प्राण वचाने कठिन हो गये । सव जिधर तिधर पश्चिमके देशोंको भाग गये। वहां न कोई भिक्षु रह गया था खीर न वहां पठन-पाठनकी कोई व्यवस्था ही रह गई थी। जान पड़ता था कि सब लोग कान-कृची और तथागतके उपदेशोंको भूत गये थे और 'मृते वा प्राप्स्यिस स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्'के मंत्रको पढ़कर तल-वारोंकी मूर्वा साफ करनेमें प्रवृत्त थे जिसे देखी वही हथियार वाधे 'युद्धाय कृत' निश्चय था। न किसीको धर्मकी चिंता थी न कही धर्मकथा और धर्मो ब्रेशके शब्द सुनाई पड़ते थे। निदान वेवारे सुयेनच्वांगको जिसका उद्देश्य विद्याध्ययन करना था त्रांगानमें भी शाति न मिली। वह चुपचाप वैठकर रोटी तोड़नेके लिये नहीं उत्पन्न हुआ था और न उसका जन्म शस्त्र ग्रहण कर देशके हित संत्राम करने हीके लिये हुआ था। उसका जन्म हुआ था विधाध्ययन करने, देश देशको यात्रा करने और विदेशसे धर्म-ग्रंथोंको खोजकर उनके अनुवाद कर अपने देशके साहित्यके भांडारको भरने स्रोर धर्मका संशोधन करनेके लिये। वह चुप-चाप अपने पेटको पालनेवाला और विपत्तिके दिनको काटनेवाला नहीं था। वह अपना मन उदास कर अपने भाईसे बोला कि

भाई, इतनी दूर आनेपर भी हमारा काम चलता नहीं दिखाई देता। कवतक यहां निठले बैठकर दिन कार्टे। यहां न तो पढने लिखनेका कोई प्रवन्ध है और न शीघ्र कोई प्रवन्ध होनेका डौल ही दिखाई पड़ रहा है। न कहीं धर्म-चर्चा होती है न कहीं भिक्षुसंघ है। जहां देखिये वहां 'युद्धस्वविगतज्जवरः' का नाद सुनाई पड़ता है। चलो 'शुः' प्रदेशमें चलें। सम्भव है कि वहां सुल अध्ययनाध्यापनका कोई हग निकल आवे।

निदान दोनों भाई चांगानसे शु:प्रदेशकी और चले। 'चेउवू' को पारकर जब वे हानवुयेनमें पहुंचे तो वहां उनको दो परम विद्वान भिक्षु मिले जिनके नाम 'कांग' और 'किंग' थे। **उनके साथ सुयेनच्यांग लोयांगमें रह चुका था। इतने दिनोंपर** जब उन लोगोंने सुयेनच्यांगको देखा तो उनकी आखोसे प्रेमके वासू निकल वाये। वहा दोनों भाई उन दोनों श्रमणोंके पास रह गचे और कुछ पठन-पाठन करते रहे। फिर चारों साथ ही वहांसे शिंगळू नामक नगरमें गये। वहां पहुचकर उन लोगोंने उस नगरको धर्मचर्चाका केंद्र बनाया और वहां 'साईचिग' मिला। उसने वहां महायानके सम्परिग्रह और अभिधर्मकी व्याख्या आरंभ की। वहां दोनों भाई भिक्षुओंके संघमें दो तीन वर्षतक रह गये और अविश्रांत परिश्रम करके अनेक शास्त्रोका अध्ययन किया।

एक ओर तो देशमें विष्ठवकी बाढ़ आई थी और इधर देशमें पानी न वरसनेसे घोर अकाछ पड़ा। उस वर्ष समस्त चीन देशमें मृष्टिकी कमी थी और कही पुष्कल अन्न नहीं हुआ। केवल शुः-देशमें वृष्टि हुई थो और वहीं अन्न उत्पन्न हुआ था। वहां शांति-का साम्राज्य था। चारों ओरसे छोग भागकर शुःप्रदेशमें जाने लगे और भिक्षु जिनको केवल दाताओं के दानका सासरा था चारों ओरसे या आकर सहस्रोंकी संख्यामें वहां टूट पडे। सुयेनच्वांगको सत्सगका अच्छा अवकाश मिला। सर्वोंके संगमें नित्य धर्मचर्चा होने लगी और उपरेश-मंडपर्मे शास्त्रार्थ भी होता रहा। एक वार सव छोगींने सुयेनच्वांगसे शास्त्रार्धं करनेका अनुरोध किया। उपदेश-मंडपमें सारे भिक्ष् एकत्रित हुए और किसी गूढ़ धार्मिक विषयपर शास्त्रार्थ आरंम किया। सुयेनच्यांगने उसका उत्तर ऐसा युक्तिपूर्ण दिया कि सवके मुँह वन्द हो गये। इस शास्त्रार्थमें सुयेनच्वांगका विजय पाना था कि सारे 'शुः', 'वू', 'खिंग' और 'चू' प्रदेशमें घर घर उस की विद्वताकी चर्चा फैल गई। फूंडके फुंड लोग दूर दूरसे उसके देखनेके निमित्त दौढे।

#### प्रव्रज्या

यहीं पर सुयेनच्यांगने २१ वर्षकी अवस्थामें प्रव्रज्या ग्रहण की और कपाय वस्त्र धारण किया। भिक्षुवेष धारण कर उसने वहीं अपना वर्षावास किया और विनयपिटकका अध्ययन समाप्त किया। विनयका अध्ययन समाप्तकर उसने सूत्रपिटक और अभिधर्मपिटकका अध्ययन किया। उनके अध्ययन करनेके समय उसके मनमें अनेक प्रकारकी शंकार्थे उत्पन्न हुई जिनके समाधानके लिये उसने वहांके उपिषत मिक्षुओंसे बहुत कुछ वादविवाद किया पर उसको सतोप न हुआ। वांगानमें उस समय कुछ अच्छे श्रमण रहते थे। वहांकी व्यवस्था वदल गई थी। पठन-पाठनकी सुन्यवस्था आरम हो गई थी। निदान सुयेनच्वांगने अपने भाईसे कहा कि चुलिये चांगान चलें, अव सुनते हैं कि चांगानमें कुछ पठनपाठनकी व्यवस्था हुई है और वहा अनेक विद्वान विद्यु भी अब रहते हैं। वहां आनन्द्से विद्याध्ययन करेगे और अनेक शंकाओंको जिन्हे यहांके मिशु समाधान नहीं कर सकते उनसे समाधान करायेंगे। पर उसके भाईने वहां जानेसे इनकार किया और उसे भी वहां जाने न दिया। अन्तको उसने चुपकेसे भागनेकी सोची और एक दिन अवकाश पाकर जब सब अपने अपने कार्मोंमें छगे थे वह टहलनेके वहाने 'सिंगत्' से निकला और अनेक व्यापारियोंके पीछे जो हागचाउ जा रहे थे हो लिया। उनके साथ साथ कई घाटियों-को पार करता कई दिनोंमें बड़ी कठिनाईसे वह 'हांगचाउ' पहुंचा। वहां जाकर तियनहांग नामक एक संघाराममें उतरा। वहाके अमण और आवक सब उसकी प्रशंसा बहुत दिनोंसे सुन रहे थे और उसके दर्शनोंके वहे उत्सुक थे। जब उन लोगों-को उसके आगमनका समाचार मिछा तो सव लोग उठ आये कौर माकर उसे घेर छिये भीर उससे वहां ठहरकर धर्मकथा सुनानेका अनुरोध करने लगे।

सुयेनच्चांग उनकी प्रार्थनाको विफल न कर सका। वहां रहकर उसने अभिधर्मकी व्याख्या सुनानी आरंम की और उनके अनुरोधसे एक वर्षतक वहां रह गया। वहां उसकी व्याख्याकी ख्याति इतनी हुई कि आसपासके सब देशोंमें उसके मनोहर रीतिसे व्याख्या करनेका समाचार गूंज वठा। उड़ते उड़ने यह समाचार हानचांगके राजाके कानोंतक पहुंचा। वह बड़ा धर्मभीरु और श्रद्धालु पुरुष था। सुयेनच्यांगके दर्शनोंका वह इतना उत्सुक हुआ कि अपने सहचरोंको लिये वह खर्य 'हांगचाउ' उसके दर्शनोंके लिये पहुंचा और अपने साथियों सहित आकर वड़ी श्रद्धा और भक्तिने उसके धर्मोपदेशोंको श्रत्रण किया। वह उसके मनोहर व्याख्यान सुनकर इतना मुग्ध हो गया कि सुयेनच्यांगसे कहने लगा कि यदि आप आजा दें तो शास्त्रार्थ करानेका प्रवन्ध किया जाय। सुयेनच्वागने राजाके वहुत अनुरोध करनेपर शास्त्रार्थ करना खीकार कर लिया और राजाने शास्त्रार्थके लिये समा करनेके लिये वहे वहे विद्वरन मिक्षु शोंको वामंत्रित किया। नियत दिनपर सभामएडपमें सैकड़ों विद्वान चयोवृद्ध मिश्नु आकर एकत्रित हुए और राजा स्वय शास्त्रार्थ करानेके लिये सभामें अपने मन्त्रियों और राज-कर्मचारियों सहित वाकर उपस्थित हुआ। राजाके आ जानेपर उसकी आज्ञा पाकर सब भिक्षु एक एक करके सुयेनच्वांगसे प्रश्न करने छगे और सुयेनच्वांग एक एकके उत्तर और प्रत्युत्तर देने छगा । इस प्रकार सुधेनच्यांगने सारे भिक्षुओंके प्रश्नोंके उत्तर युक्ति- पूर्वक दिये और किसीको उसकी युक्तियोंको काटनेका साहस न पडा। सम्रामें सुयेनच्यांगकी विजय हुई और समी भिक्षुओने अपना पराजय स्वीकार किया। समा विसर्जित हुई और और राजा (तना प्रसन्न हुआ कि उसने बहुत कुछ धन, रल सुयेनच्यांगके आगे लाकर रखा पर सुयेनच्यांगने उसके लेनेसे इनकार किया। सच है सच्चे त्यांगीको संसारके यदेसे यहे ऐश्वर्यं भी वन्धनमें नहीं ला सकते।

सुयेनच्वागने देखा कि अब यहां अधिक ठहरनेसे वंधनमें पडनेकी आशंका है। वह समाके समाप्त होते ही हांगचाउसे चल दिया और वहांसे उत्तर दिशामें जाकर विद्वान भिक्षुओंसे अपनी शंकाओंको समाधान करानेका निश्चय किया।

स्येनच्यांग हर्ज्यांगसे चलकर विद्वानोंकी खोज करता सियागचाउमें गया। वहां उसे हिउ नामक एक परम विद्वान मिक्षु मिला। उसके पास रहकर उसने अपनी शंकाओंका समा-धान कराना चाहा और जब वहां भी उसको शांति न मिली तो वहांसे 'चिउचाउ' नगरमें पहुंचा। वहा शिन नामक एक विद्वान मिक्षु रहता था। उसके पास रहकर उसने सत्यसिद्ध ज्याकरण अध्ययन किया और अध्ययन समाप्त कर चागानकी और चला।

चागानमें पहुंचकर वह महावोधि नामक विहारमें ठहरा। वहा उस समय पो: नामक एक विद्वान भिक्षु रहता था। उससे उसने कोशशास्त्रका अध्ययन किया और केवल एक पाठमें समस्त ग्रंथको कंठाप्र कर गया। वहीपर उसको शांग और

पिङ्ग नामक दो और वड़ खिवर मिले। वह दोनों यहे प्रसिद्ध विद्वान और शास्त्र मिक्षु थे। सारे देशमें उनका मान था और उनकी विद्वत्ताकी ख्याति थी। उसने उन दोनों विद्वानों के पास थोड़े दिनोंतक रहकर अनेक प्रधोंका अध्ययन किया और अपनी शंकाओंका समाधान कराता रहा। उसकी अलोकिक प्रतिमा देखकर दोनों विद्वान दग रह गये और उन विद्वानोंने कहा—सुयेनच्वांन, समय आयगा जय तुम्हारे उद्योगसे चीन देशमें धर्मके सूर्य्यका उदय होगा। पर खेद इतना ही है कि हम उस समयमें न रह जायंगे।

इस प्रकार श्रमण सुयेनच्वांग सारे देशमें वड़े वड़े विद्वान और वयोवृद्ध भिक्षुओंको ढूंढ़ता फिरा और जहां जहां जो जो विद्वान भिक्षु मिले और वे जिस जिस विषयके शाता थे उनसे उस उस विषयका अध्ययन किया और अपनी शंकाओ-का समाधान कराता फिरा। पर फल उसके विषरीत हुआ ज्यों ज्यों वह अधिक अधिक शास्त्रोंका अध्ययन करता गया उसकी शंकायें भी बढ़ती गई।

#### भारतयात्राका संकल्प

अंतको जय सुयेनच्यांगकी शंकायें वढ़ती गई' और समाध्यान नहीं हो सका तय बढे धर्म-संकटमें पड़ा। उसने देखा कि जितने निकाय हैं सबके मत अलग अलग हैं। सब अपनेको अच्छा और दूसरेको युरा बताते हैं। कोई किसी कर्मका विधान

करता है तो दूसरा निपेध करता है। वहे कगड़ेकी बात है। तथागतका मुख्य उपदेश क्या था इसका ठीक पता नहीं चलता। सव उसके वाक्योंका अर्थ तोड़ मरोड़कर अपने अनुकूल करते हैं। इसका निपटारा तवतक होना उसे दुःसाध्य जान पडा जबतक कि तथागतके उपरेश ज्योंके त्यों उन्हींकी भाषामें न देखें जाय और उनके वास्तविक अर्थका निश्चय न किया जाय। विना मुळ वचनको देखे यह निर्णय करना नितांन कठिन है कि किस निकायका कीन अश तथागतके वचनोके मुख्य आशयके अनुकुल है और कौन विरुद्ध है। पर इसमें संदेह नहीं कि तथा-गतके वाक्योंका एक ही अर्थ होगा । अतएव उसे यह जान पडा कि प्रायः सवके सव निकाय किसी न किसी अंशमें भगवानके र वचनके विरुद्ध हैं। अव इसका निश्चय कैसे हो कि भगवानके वचन क्या थे। कारण यह था कि चीन देशमें जो कुछ था वह अनुवाद क्रयमे और प्रायः निकायोंके अंशोंके अनुवाद थे। मूल संस्कृत वा पाळी आदि भाषाके सूत्रग्रथ तो वहां थे नहीं और न कोई उनको जानता था। निदान उसने अपने मनमें यह ठान लिया कि कुछ भी क्यों न हो मैं भारतवर्ष जाऊ गा और चहा जाकर मुलग्रंथोंका अध्ययन करूंगा और उनके वास्तविक अर्थों का वीध प्राप्तकर अपने भ्रमको मिटाकर अपने देशके भिक्षुओंके मोहका नाश करूंगा।

यह विचार उसके मनमें दूढ़ होता गया और उसने अपने दो तीन साथी श्रमणोंवर अपने इस विचारको प्रकट किया। वे लोग भी उसके विचारसे सहमत हो गये और सबोंने पिलकर यह निश्चय किया कि भारतवर्षमें चलकर बुद्धवचनों और उन-की व्याख्याओं के मूलग्रंथों का संग्रह किया जाय। पर उस समय लोगों का सहसा चीन देशको छोडकर वाहर जाना किन काम था। चीन देशको राजनैतिक परिस्थिति इतने दिनों तकके विप्लवके वाद ऐसी हो गई थी कि सम्राट् तांगने किन आज्ञा दे रखी थी कि कोई मनुष्य विना मेरी आज्ञाक सोमाके वाहर न जाने पाये। सीमाशान्तों पर किन पहरा था और बाहर जानेवालेको परीक्षा होती थी। कोई मी मनुष्य चीन देशका अधिवासो होकर विना राजकीय मुद्रा लिये वाहर नहीं निकलने पाता था।

तिदान सुयेनच्वांगते सम्राट्के पास भारत आनेके लिये आज्ञा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थनापत्र भेजा। पर उसका कोई उत्तर न मिला। उसके साथी तो हताश होकर वैठ रहे पर सुयेन- च्वाड़ने दूसरा निवेदनपत्र भेजा। पर उसके भी कुछ उत्तर न मिले। अब उसने अपने साधियोंसे कहा कि यदि आप लोग मेरा साथ दें तो में स्वयं चलकर लोयांगमें सम्राट्के पास आवे- दनपत्र दू और उसकी आज्ञा प्राप्त करूं। पर उसके साधियोंने उसके साथ वहां जानेसे इनकार किया। पर इससे उसके साहस कम न हुए। इसी वोचमें सम्राट्की एक और आज्ञा आई और शासकोंने घोषित कराई कि किसी प्रजाको चाहे वह मिक्षु हो वा गुदी देशके वाहर जानेकी आज्ञा नहीं दी जा

सक्तो। इस आज्ञाने सुयेनच्यागको सम्राट्के पास जानेके सकल्पको परित्याग करनेके लिये विवश कर दिया। पर वह अपने मारतयात्रा करनेके सङ्करूपको परित्याग नही कर सका। उसने अपने साथियोंकी उदासीनता और राजाकी ऐसी कठिन आज्ञा होते हुए भी भारतकी यात्रा करनेके लिये उपायोंके सोचने-में लगा रहा। वह लोगोसे वहांके मार्ग के सम्वन्धमें पूछताछ करता रहा स्रोर सब लोगोंने कहा कि मार्ग वडा भीषण है. नाना भाँतिके उपद्रवोंसे भरा है। अनेक मरुमृमियों और दारुण पर्वतोंको पार करना पहेगा जिसका ध्यान करनेसे चिंत व्याकुल होता है। पर इन सबको सुन्कर भी उसका साहस घटा नहीं अवितु, बढ़ता ही गया। वह आग के लिये घी हो गया। वह विहारमें गया और वहां भगचानकी मूर्तिके सामने पूजा करके भारत-यात्राके लिये सङ्करूप किया' और प्रार्थना की कि यदि भगवान मेरी यात्रा सुफल करना चाहे तो मुम्हे खप्न दे कि मैं अपने मनो-रथको सफल कर सकूंगा या नही। उसने उसी दिन रातको स्वप्त देखा कि मैं एक महासमुद्रके तटपर खड़ा हूं और समुद्रके बीचमे सुमेरु पर्वत है जिसके शिखर देदीप्यमान दिखाई पड़ रहे हैं। उसने सुमेरु पर्वतपर जाकर चढ़नेकी कामना की पर वहां न नाव था न वेड़ा। सुमेरुके पास उसका पहुचना ही कठिन था चढना तो दूर रहा। अचानक समुद्रमे देखा तो पत्यरके दो कमलाकार पादपीठ सामने दिखाई दिये। असुयेनच्याग उनपर वैर रखने खड़ा हो गया और ज्यों ज्यों वह पैर बढाता था त्यों. त्यों आगे पादपीठ निकलते आते थे। इस प्रकार चलकर वह सुमेर पर्वतके किनारे पहुंचा। पर उसके शिखरपर पहुंचना कठिन था। वह इतना तुङ्ग था कि उसपर चढ़ना असाध्य था। पर इसी वीच ववंडर उठा और उसको उठाकर उसने मेर पर्वतके शिखर-पर ले जाकर रख दिया। वहांपर पहुंचकर वह चारों ओर देखने लगा पर सिवा आकाश और जलके उसे कहीं कुछ देख न पड़ा। जिधर आंख जाती थी पानी ही पानी और आकाश ही आकाश दिखाई देता था। वहांपर पहुंचकर उसका मन इतना प्रसन्न हुआ जितना कभी न हुआ था। यह वात सितम्बर सन् ६२६ की है।

चांगानमें उस समय चिनचाउका एक भिक्षु रहकर विद्या-ध्ययन करता था। उसका नाम 'हियावत्ता' था। वह निर्वाण विहारमें रहता था और अपना अध्ययन समाप्त कर अपने नगर-को जानेवाला था। सुयेनच्याग उससे मिला और उसके साध वहाँसे चल खड़ा हुआ।

#### यात्रारंभ

सुयेनच्वांग चिनचाउके भिक्षु 'हियावत्ता' के साथ चांगानसे चला और चिनचाउ भाया। वहां वह एक रात पड़ा रहा। दूसरे दिन उसे लानचाउका एक साथो मिला जो चिनचाउमें किसी कामसे भाया था और अपने घर जा रहा था। वह उसके साथ चिनचाउसे लानचाउ भाया और वहां भी एक रात बिताई। वहां उसे कुछ सरकारी सवार मिछे जो किसी राजकर्मवारीको लानचाड पहुंचाकर लियांगवाड लीटे जा रहे थे। सुयेनच्वांग चुपकेसे उनके पोछे अपने घोढेको डाल दिया और लियागचाड पहुंच गया।

लियागचाउ एक ऐसा स्थान था जहां तिब्बत आदिके लोग बिना रोकटोकके आते जाते। रहते थे और पश्चिमवालीं-का एक प्रधान ३ ड्डा सा था । यहां आकर सुयेनच्वांग साथीकी खोजमे था कि उसी बीचमें वहांके भिक्षुओं और गांवोंको उसके आनेका समाचार मिला। फिर उसको आकर सब **छोगोंने उसे घेरा और उससे सूत्रादिकी न्या**ख्या आरम्म करनेके लिये अनुरोध करने लगे। सुयेनच्वांगने उनको निराश करना उचित न समझा और उनकी वार्तोको मानकर कथा आरम्म की। कथामें उसने बड़ी योग्यतासे सूत्रोंके गुप्त रहस्यों और अर्थीकी व्याख्या करना आरम्भ किया। उसके सुननेके लिये दूर दूरसे लोग आतेथे और तृप्त होकर अपने घर छौट जाते थे। थोडे ही दिनोंमे उसकी ख्याति इतनी फैळ गई कि पश्चिमके दूर दूर देशोंके यात्री और विणक जो लियांगवाडमें आये धे उसकी कथाको सुनकर उसकी ख्याति, उसकी विद्वता भौर सदाचारशीलताका समाचार लेकर अपने अपने देशमें गये। उसके गुणोंको चर्चा राजदर्वारोंतकमे पहुंचा ही और सब छोग उसके दर्शनोंके लिये उत्सुक हो गये और दूर दूरसे लोग उसके दर्शनके लिये उठ आये।

इसी वोचमें चीनके सम्राट्का एक और आज्ञापत्र निकला भीर उसी पूर्व आबाक्ट पालनके लिये राजकर्मवारियोंको लिखा गया कि वाहर जानेवालोंपर कठिन दृष्टि रखी जाय और किसी दशामें किसीको याहर न जाने दिया जाय। जांचके लिये लियाग-चाउमें एक नया शासक नियुक्त करके मेजा गया और उसे इस वान-की ताकीद की गई कि वह इसपर कठिन नियन्त्रण रखे कि कोई सीमाके वाहर न जाने पांचे । सीमाप्रान्तपर इसकी जांचके लिये कठित आंख रखी जाय। अनेक गुप्तचर नियुक्त करके भेजे गये कि वे सीमाप्रान्तके नाकोंपर घूम घूमकर इसका टोह ले कि कौन मनुष्य चोनको सीमाके वाहर जानेका विचार रखता है और बरावर अनुसंबानमें छगे रहें और पता मिलनेपर शासकोंको गुप्त रीतिसे उसकी सूचना देने रहें कि कीन मनुष्य कहांका रहतेवाला है, यह वयों और कहां जाना चाहता है और कहांतक पहुंच चुका है। चारों ओर घोर नियन्त्रण की गई और किसीका सोमाके वाहर पैर रखना कठिन हो गया।

इधर सुयेनच्वांगके भारतयात्रांक लिये चल पड़नेका समाचार पहलेसे ही लियांगचाड और पश्चिमके देशोंमें फैल गया था। उसकी चिद्वत्ताका समाचार पाकर सब लोग उसकी राह देख रहे थे। यह ऐसी वात थी जिसका छिपाना नितान्त कठिन था। गुप्तचरने इसका पता जाकर लियांगचाडके नवीन शासकको दिया और उसके छहरनेका सब पता-ठिकाना बतला दिया और कहा कि वह अमुक स्थानपर नित्य धर्मकथा करने आता है और साथीकी खोजमें है और शीघ्र ही भारतको जानेवाला है। शासकने यह समाचार पाते ही सुयेनच्वांगको अपने पास वुल-वाया और जब वह उसके पास पहुंचा तो कहा कि सुना जाता है कि आप पश्चिमको जानेवाछे हैं। सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि हां, विचार तो है पर देखें कव जा पाता हूं। शासकने फिर पूछा कि वहां काम क्या है ? सुयेनच्वांगने कहा कि मेरा पश्चिम जानेका विचार इसिलये है कि हमारे देशमें धर्मके प्रन्थोंमें वडी गड़वडी है। में भारतमें जाकर भगवानके वचनों-का अध्ययन करना और उन प्रन्थोंको अपने देशमें लाकर यहांके अन्योंके भ्रमों और दूषणोंको संशोधन करके ठीक करना और उनके अनवाद करके अपने देशके साहित्यके भाएडारको भरना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं चाङ्गानसे चलकर यहां तक आया हूं और साधी प्रिलनेपर आगे वहुँगा। उसकी बात सुनकर शासकने उसे बहुत समभाया और कहा कि देखिये सम्राट्की यह आज्ञा है कि कोई इस समय सीमा पार जाने न पावे। ऐसी दशामें आपको अपने देशके बाहर जाना मदापि उचित नहीं है। आप अपने इस विचारको छोड़ दे और चाङ्गान लीट जायें। यदि आप न मानेंगे तो स्मरण राखिये कि आप हजार प्रयत्न करें पर आप किसी प्रकारसे निकलने नहीं पा सकते। वड़ी कडी जांच है, चारों और सीमापर कडा पहरा है। आप कहीं न कहीं अवश्य पकड़ जायँगे। उस समय चड़ी दुर्दशा होगी और वनी बनाई बात विगह जायगी।

सुयेनच्यांग उस समय तो चुप रह गया और यहांसे उठकर अपने वासस्यानपर चला आया। वहा आकर वह बड़ी उल-अप्तमें पड़ा, क्या करें कहां जावे। पीछे पैर हटा नहीं सकता, आगे बढता है तो रोका जाना है। कोई साधी मिलता नहीं था। मार्ग वेखा नहीं किसके साथ जाये! वह सारी आपित्तयों-को फेलनेके लिये तैयार था पर अपने संकल्पको विकल्प नहीं कर सकता था। निदान उसने अपने मनके इन विचारोंको लियांगचाउके एक प्रसिद्ध खविर 'दुदवीई' से जाकर कहा 'दुद्वीई' उसकी वातें सुनकर वहुन प्रसन्न हुआ और उसकी वडी प्रशंसा काने लगा। उसने कहा-धबराइये मत, कोई न कोई उपाय हो जायगा। 'दुरवीई' बड़ा ही विद्वान और प्रभाव-शाली श्रमण था । उसके पास अनेक श्रमण और श्रमणेर निद्या-ध्ययनके लिये रहा करते थे। उसने अपने दी शिष्योंको आज्ञा दी कि तुम सूयेनच्यांगको ले जाकर सीमा पार पहुंचा आसी। सुयेनच्यांग अपने मनमें चडा प्रसन्न हुंबा और अपने सामान वांवकर चूपकेसे उन दोनों श्रमणेरींके साथ वहांसे चूपकेसे निकलकर पश्चिमकी राह ली।

### लोहेका चना

सुयेनच्चांग 'हुद्वोई' के दो शिण्योंके साथ लियांगचाउसे रातके समय चुपकेसे निकल कर भागा और वड़ी सावधानीसे लोगोंको दृष्टि बन्नाता आगे वढा। वह रातको चलता और दिनको किसी भाडमें छिप रहता। इस प्रकार कई दिनोंमें अनेक किताइयोंको होलता हुआ 'काचाउ' नगरमें पहुंचा। वहा जाकर एक विहारमें ठहरा। उसके दो साधियोंमेंसे एक तो उसे पहुंचाकर तुरन्त ही 'तुनह्वांग' चला गया दूसरा उसके साथ हो एक दिनके लिये ठहर गया। कारण यह था कि मार्गकी किताइयों और आपत्तियोंको स्मरण कर उसका कलेजा मुँहको माता था और वह आगे जानेको उद्यत नही था। निदान यहा उसने सुयेनच्वांगके अनुरोधसे जबतक उसे कोई और साथी न मिल जाय ठहरना स्वीकार किया था।

सच है विद्या और आग छिपाये नहीं छिपती। उसके पहुं-चने नगरमें चारो ओर यह वात फैल गई कि विहारमे एक महा विद्वान भिक्षु आया है। लोग उसके दर्शनोंके लिये दीड़े। यह समाचार वहांके शासकके कानोंमें पहुंचा। शासक वड़ा धर्ममीरु पुरुष था, वह स्वय दौडा हुआ विहारमें आया और नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ उपहारमें उसे समर्पण किया। सुचेमच्वांगसे धर्मोपदेश सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। चात वातमें सुयेनच्यांगने उससे पूछा कि भला पश्चिमका मार्ग कैसा है। शासकने कहा कि इस स्थानसे उत्तर दिशामे चलकर ५० मीलपर 'हूकू' नामकी एक नदी पडती है। नदी पहाडी है। चढ़ादकी ओर तो उसका पाट उतना नहीं है पर ज्यों ज्यों वागे बहती गई है उतारकी ओर उसके पाट और गहराई दोनों बढ़ती गई है। प्रवाह और वेगकी तो यह दशा है कि फुछ

कहना नहीं। धोडी देरमें तो उसकी यह दशा हो जाती है कि वालक भी उसे हलकर पार कर सकता है। पर घड़ी ही दो घडीके भीतर जब ऊगरसे पानोका प्रवाह आ जाता है तो तिन-का टूटने लगता है और बड़ी नावोंको भी उसकी प्रखर धारको पार करना दुस्तर हो जाता है। नदीके ऊपरी भागमें 'यूःमेन' नामकी चौकी पडती है। उसीके पास नदीका घाट है। उसी घाटसे उतरकर लोग उस पार जाते हैं। यू:मेनकी चौकी की पश्चिमोत्तर दिशामें पांच गढ़ हैं। यह गढ़ सी सी मीलपर पडते हैं। वहा रक्षकराण नियुक्त ह। उनके बीचमें न तो क्हीं पानी मिलता है और न कहीं हरियाली देखनेमें आती है। गढ़ोके भागे 'योक्स्येन'की मरुभूमि पडती है और मरुभूमि पार करनेपर तब कहीं 'ईगो' का जनपद मिलता है। सुवेनच्यांग यह वार्ते सुनकर अपने मनमें वडा चिन्तित हुआ कि मार्गकी यह दशा और न कोई संगी न साधी ! अस्तु, शासक तो प्रणाम कर अपने स्थानपर आया। सुघेनच्यांग अपनो उघेड़-बुनमें लगा ।

सुयेनच्यांगका दूसरा माथी भी हो एक दिन ठहरकर घयडा गया और जय इतने दिन खोजनेपर भी कोई साथी 'ईगो' जानेवाला न मिला तो उसने सुयेनच्यांगसे 'लियांगचाड' वापस जानेकी आज्ञा मांगी। सुयेनच्यांग भी उसे अधिक रोक न सका क्योंकि वह समक्ष गया था कि वह आगे उसके साथ जानेसे सकवकाता था और न जा सकेगा। निदान उसने उसे विदा कर दिया और आप साथी ढूंढ़नेके उद्योगमें लगा। यहां उसे इस उद्योगमें अकेले विवश होकर एक महीनेसे अधिक रुहर जाना पड़ा।

इसी बीच जब 'लियांगचाड' में उसकी खोज हुई और वह न मिला तो वहाके शासकने चारों और शासकोंके नाम पत्र भेजा कि 'सुयेनच्यांग नामक एक मिश्रु चागानसे पश्चिमको भागकर जा रहा है। उसकी कठिन जांच की जाय और जहां मिले बसे पकडकर रोक लिया जावे और कभी तिन्वतको ओर चा आगे न जाने दिया जाय । यह पत्र 'क्वाचाउ' के शासकके पास भी आया। वह पत्र देखते ही ताड गया कि हो न हो यह वही भिक्षु है जो यहा आकर विहारमें ठहरा है। वह पत्र हाधमे लिये स्वयं सुयेनच्यांगके पास पहुंचा और उसके हाध में दे दिया। सुयेनच्याग पत्र पढकर बढे धर्मसंकटमें पडा कि क्या उत्तर दे। यदि इनकार करता है तो मिथ्या बोलना पड़ता है यदि सत्य कहता है तो वह रोका जाता है। बड़ी उलझनमें फीसा था। शासकने उसकी यह दशा देख विनीत भावसे कहा कि भगवन् , आप घवरायें नहीं। मैं आपके निकलनेका कोई न कोई ढग निकाल ट्रंगा। बतलाइये तो सुयेनच्याग आपहीका नाम है। फिर तो सुयेनच्वांगने सारा कवा चिट्ठा उससे कह सुनाया। शासक सुनकर विस्मित हो गया और उसके साहस और दृढ़ प्रतिश्वताकी प्रशंसा करके कहा-भगवन्, आपके लिये यह आज्ञापत्र कुछ नहीं है। आपको में रोक नहीं -सकता। लीजिये मैं इसे फाड़े डालता हूं पर आप अब जहानक शीघ्र हो सके यहांसे चल दीजिये नहीं तो संमावना है कि कोई और आपत्ति उठ खड़ी हो और बात मेरे अधिकारसे बाहर हो जाये।

सुयेनच्यांग वड़ी उलभनमें पडा था। साथी कोई मिलता न था, महीनेसे ऊपर ठहरे बीत चुका था, जांचकी यह दशा थी, मार्गकी यह कठिनाई। यह प्रयत्नसे उसने किसी न किसी प्रकार एक घोड़ा तो खरीदा पर अब साधी कहांसे लाता कोई दूंढनेसे नहीं मिलता था। रुपये पैसे देनेपर भी कोई साथ जानेका नाम नहीं लेता था। निदान उसने मंदिरमें वैठकर भगवान मैत्रेयका अनुष्ठान करना आरंभ किया। हुइलीका कथन है कि जिस दिन उसने अनुष्ठान आरंभ किया उसी रातको उस विहारके एक भिक्षुको जिसका नाम धर्म था स्तप्न हुआ। उसने देखा कि सुयेनच्चांग कमलपुष्पपर विराजमान पश्चिम दिशाको जा रहा है। वह चौंककर जागा और प्रातःकाल होते ही सुयेनच्चांगके पास पहुंचा और उसे अपना खन्न सुनाकर उससे खप्नका फल बतलानेकी प्रार्थना की । सुचेनच्चांग खप्न सुन-कर मन ही मन प्रमन्न हुआ और समम गया कि लक्षण अच्छा है, काम सिद्ध होनेमें विलय्व न लाना चाहिये। पर यह कहकर वात टाल दी कि माई धर्म, स्वप्नका प्रमाण क्या। स्वप्नकी बाते झूठो होती हैं। फिर उनके फलाफलसे क्या लाम ?

दूसरे दिन जब वह फिर यथा-नियम मन्दिरमें वैठकर जप करने लगा तो वह बैठा जप ही कर रहा था कि इसी बीचमें एक विदेशी पुरुष भगवानका दर्शन और पूजा करने आया। भगवान-की पूजा जब वह कर चूका तो उसने सुपेनच्वागकी तीन परि-क्रमायें कीं और विनीत भावसे हाथ जोडकर सामने खडा हो गया। सुयेनच्वागने उसकी यह दशा देख पूछा कि तुम कीन हो और क्या चाहते हो। उस चिदेशोने कहा—भगवन्, मेरा नाम 'पानत्तो' और मेरा गोत्र 'शी' है। मेरी कामना है कि आप मुझे अपना सेवक वा उपासक बना लोजिये और कृपाकर पन्न-शील वत ग्रहण करनेकी दीक्षा प्रशान कीजिये। सुयेनच्त्रांग उसकी यह भक्ति देखकर वडा प्रसन्न हुआ और उसको पञ्च-शील वतकी दीक्षा दी। विदेशी प्रणामकर मन्दिरसे चला गया और थोड़ी देरमे कुछ फल और पुष्प लिये आया और सुयेनच्वागके आगे रख दिया। सुयेनच्वांमको उसका यह **आचार देख आशा हुई कि इससे कुछ मेरे काममें स**हायता मिलेगी। उसने उससे कहा कि भाई मै एक बड़े धर्म-संकट-मे पडा हूं। यदि तुम इसमें मेरी सहायता करोगे तो तुम्हें भी इसमें धर्म होगा। मेरा विचार हे कि मैं भारत देशकी यात्रा करूं। वहां जाकर भगवानके उपदेशोंका अध्ययन और संग्रह करूं पर मुक्ते यहां ठहरे महीनो बीत गये अभीतक मुक्ते कोई ऐसा साथी और सहायक नहीं मिल रहा है जो मुझे अधिक नहीं तो 'ईगो' तक पहुंचा दे। विदेशीने सुयेनच्यांगकी बात सुन-कर कहा कि आप इसके छिये चिन्ता न करें, मै आपकी पाँचों गढ़ो पार पहुंचा दूगा। सुयेनच्चांग उसकी यह बातें सुन अपने मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे चलनेका दिन और समय निश्चयकर कहा कि तो भाई मेरे पास रुपये तो नहीं हैं कुछ वस्त्र और माल है इसे ले जाकर वेचकर अपने लिये एक चलाक टटू मोल ले लो। में तो अपने लिये घोड़ा ले चुका हैं। वस, तुम सब सामान ठीककर नियत समयपर नगरके बाह्र काड़की आड़में आ जाना और मैं भी उसी समय अपने घोड़े पर लाद फांदकर पहुँच जाऊ गा। समरण रखना।

वात पक्की हो गई। सुयेनच्यांग अपने जएको पूरा करके उठा और अपनी कोठरीमें आया और अपने कपड़े रुत्ते सहेजने खगा। वह वड़ी उस्कठासे उस नियत समयको प्रतीक्षा करने लगा और नियन समय आनेपर उसने अपना सारा सामान ठीककर घोडेपर लाद आप उसपर सवार सायंकालके समय अंधेरा होते नगरसे निकल उसके पासकी एक माड़के नीचे जाकर खड़ा हुआ। पर वहां कोई न था, चारों ओर सूनसान था। किसीके पांवकी आहरतक नहीं मिलती थी। वह बड़े उधेड-वृनमें पड़ा था कि क्या वात है, कहीं विदेशीने वात तो समफनेमें भूल नहीं की अथवा उसे याद ही न रही। कहीं धोखा तो नहीं हो गया ? नाना प्रकारकी भावनायें चित्तमें आती थीं। थोडी देरमें घोड़ेके टापके शब्द सुनाई पडने छगे और बातको वातमें दो मनुष्य घोडेपर सवार उसी ओर आते देख पड़े। दोनों आकर उसी स्थानपर उतर पड़े झहां सुयेमच्वांग खड़ा था और उसे प्रणामकर जड़े हो गये। स्येनच्वांगने देखा तो एक तो

वही पुरुष था जो उसे मंदिरमें मिला था और जिसने उसे पांचीं गढ़ो पार पहुंचानेका चादा किया था। पर दूसरा एक अघेड़ अप-रिचित पुरुष था जिसकी दाढ़ींके वाल खिचड़ी हो चले थे। यह एक दुवले पतले लाल रङ्गके घोडेपर सवार होकर आया था जिसके ऊपर रोगन की हुई काठी कसो थी। सूचेनच्वांग उस अपरिचित पुरुपको देखकर घवडाया और सकवका सा गया। उसकी यह दशा देखकर उस परिचित विदेशी पुरुपने कहा कि आप घवरायें नहीं, यह कोई ऐसा वैसा पुरुष नहीं हैं। यह कई वार ईगो हो आये हैं और वहांका मार्ग इनका जाना स्ना है। मैं इन्हें आपके पास इसलिये लाया हू कि इनका घोड़ा वीसों बार 'ईगो' गया आया है, उस राहमें मँजा हुआ है। यदि आप इस घोडेपर चलेंगे तो आपको मार्ग की कठिनाई उतनी न जान पहेगी और इसके भटककर इघर उधर बहकनेका मी डर नहीं है। उसकी वात समाप्त नहीं होने पाई थी कि उस अभेड़ पुरुषने बात काटकर कहा--महाशय पश्चिमका जाना हसी खेळका काम नहीं है। मार्ग बहुत दुर्गम और दुकह है। मरुभूमिसे होकर जाना पढेगा। चारों ओर जहांतक दृष्टि काम करेगी बालू ही बालू देख पड़ेगा । प्रचएड वायु और तूफानींका सामना होगा। गरम जलानेवाली वायु चलती है। उसके प्रवर्ड कोकॉ का ,सहना सहज नहीं है। भूत प्रेत पिशाच नाना भांतिकी मावनाये दिखळाते,हैं जिनका स्मरण करके वड़े २ साहसियोंका पित्ता पानी हो जाता-है। बढे बड़े कारवान जो एक साथ मिळ्

जुलकर इसे पार करते हैं वे भी भूल जाते हैं तो इसे, दुसेकी कीन चलाता है। मला यह तो सोचिये कि आप उसे अकेले क्या खाकर पार करेंगे ? अपने मनमें इसे भछे तौछ छीजिये तव पैर बढ़ाइये। इसमें वड़ा जान जोखम है। सुयेनच्वांगने कहा कि जो कुछ हो अब तो संकल्प कर चुका। पूर्वको सुंह करना कठिन है। चाहे प्राण जायें पर मैं भारतकी यात्रासे पांव पीछे न हटाऊंगा। मुझे मार्ग में मर जाना स्वीकार है 'पर वीछे वाव डालना खीकार नहीं है। • उसकी यह वाते सुनकर उस अधेड पुरुपने कहा कि अच्छा जब आप समन्दानेसे मानते ही नहीं और हठ ही कर रहे हैं तो लीजिये यह घोड़ा। मेरी सवारीमें वीसों वार ईगो गया आया है। अधिक नहीं, यदि आप इसपर वैठे रहेगे तो मार्ग की फठिनाई और कएको तो यह दूर नही कर देगा पर आप मटकेंगे नहीं। घोड़ा इस मार्ग-में मंजा हुआ है। आपको सीधी राहसे छे जायगा। आपका बोड़ा छोटा और अरुहड़ है। मार्गसे परिचित नहीं। कहीं भड़क कर राहमें किसी और ओर खेकर चलता वने तो छेने छोड़ देने वडें ।

उस सपय सुयेनच्वांगको चांगानकी एक वात याद आई। जव वह चांगानमें ही था और भारतवर्षको यात्रांका विचार कर रहा था, उसने वहांके एक प्रसिद्ध ज्योतिपीसे प्रश्न किया, था कि आप मेरे प्रश्नपर विचार कर वृतलाइये कि मेरा मनोरथ पूरा होगा या नहीं। उसने बहुत देरतक गणना करके कहा था कि तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध हागा। तुम एक घोड़ेपर चढ़के पश्चिमके देशकी यात्रा,करोगे। उस घोड़ेका रंग छाछ होगा। घोड़ा इकहरे शरीरका होगा। उसपरकी काठोपर रोगन किया होगा। काठीके चारों ओर छोहेकी पटरी जड़ी होगी। सुयेन-च्यागने जो ध्यानपूर्वक देखा तो घोड़ेमें वह सव छक्षण जो च्योतिपीने उससे कहे थे विद्यमान थे। सुयेनच्यागने इसे शुभसूचक समका और चट अपने घोड़ेकी वाग उस अधेड़ पुरुषके हाथमें थमा दी और उसे धन्यवाद देकर उसके घोडेकी बाग अपने हाथमें छ लो। वह अधेड़ पुरुष प्रणाम कर सुयेन-च्यांगके घोडेपर चढ़कर नगरको छोट गया।

सुवेनच्वांग अपने युत्रक विदेशो साथी समेत घोड़ेपर सवार हो उत्तर दिशाकी ओर चला। तीसरे मंजिलमें चलकर वह नदीके किनारे पहुंचा। वहांसे 'यूःमेन' की चोटी दिखलाई पड़ने लगी। चौकीसे दस ली ऊपर चढावपर नदीका पाट दस फुटसे अधिक नहीं था। वहां पहुंचकर दोनों घोड़ेपरसे उतर पड़े। नदीके किनारे अनेक झाड़ियां थीं। विदेशी उनमेंसे पुल बनानेके लिये लकड़ियां काटने लगा और वातकी वातमे लकड़ी काटकर नदीके ऊपर चह पाटकर पुल बना दिया। जब पुलके ऊपर मिट्टी पड़ गई और देख लिया कि घोड़ोंके जानेसे उनकी पैर न भ्रसेंगे तब दोनों अपने घोड़ोंको लेकर नदीके पुलपरसे उतरकर पार हो गये।

दूसरे पार पहुं चकर दोनोंने अपने अपने घोड़ोंको पासके

पेड़ोंमें बांध दिया और अपनी अपनी दरी भूमिपर विछाकर विश्राम करने लगे; कारण यह था कि पुलके बनानेमें विदेशी लतपथ हो गया। विदेशी सुयेनच्वांगसे ५० पगपर छेटा। दोनों कुछ देरतक तो जागते थे पर अन्तको सुयेनच्वांगकी आंखें लग गई। रातको विदेशोके मनमें न जाने क्या आया और वह नंगी छुरी हाथमें लेकर सुयेनच्वांगकी ओर चला। उसके पैरकी आहट पाकर सुयेनच्वांगकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह छुरी ताने उसकी ओर आ रहा है। सुयेनच्वांग निर्द्रन्द्र अपने स्थानपर जप करता लेटा रहा। पर जब १० पग रह गया तो उसके मनमें न जाने कि क्या परिवर्तन हुआ कि वह उलटे पांव फिरा और अपने स्थानपर जाकुर लेट रहा।

प्रातःकाल होते ही सुयेनच्चांगने उसे पुकारा और कहा कि थोड़ा जल भर ला। यह जल भर लाया और सुयेनच्चांगने अपने हाथ मुंह घोकर कुछ जलपान कर अपने असवाव सँभाल कर घोड़ेपर लादा मौर आगे वढ़नेको तैयार हुआ। विदेशीने उससे कहा कि महाराज मार्ग भयावह है और दूरकी यात्रा करनी है। चारों ओर चौकी पहरा है। न कहीं पानी मिलेगा न पेड़ पल्लव देखनेमें आयेंगे। पानी केवल पांचों गढ़ोंके पास ही मिलेगा। ऐसा चलिये कि वहां रातके समय पहुंचा जाय और चुपकेसे आज वचाकर पानी भरकर अपनो राह ली जाय। वड़ी सावधानीसे रहियेगा। किसीकी आंख पड़ी कि हम दोनोंके प्राण गये। अच्छा तो यहो है कि लौट चलिये और अपने प्राण संकट-

में न डालिये। सुयेनच्वागने कहा कि मेरा तो पैर पीछे हटाना वहुत कठिन काम है। इसपर विदेशीने अपनी छुरी दिखलाई और घतुष परज्या चढ़ाकर वाण तानकर खड़ा हो गया और कहा, जाइये तो देखें आप कैसे आगे जाते हैं । सुयेनच्वांग भला कब अपने सकल्पसे हटनेवाला था ? उसपर इस डरानेका कोई प्रभाव न पडा। जब विदेशीने देख लिया कि वह किसी प्रकारसे न हौटेगा तब उसने कहा, महाराज थाएं जाये, मैं वाल बच्चेवाला हूं। भेद ख़ुल जानेपर मेरे चाल पर्चोंके सिर आपत्ति आयेगी। मैं तो अब आगे पैर नहीं वड़ा सकता हूं। मेरी क्या सत्ता है कि राजाकी आज्ञाका उल्लंघन कर्जं। इतनी दूरतक आपके अनुरोधसे आपका साथ है दिया। अब मुक्ते क्षमा की जिये। स्येनच्वांग समभ गया कि वह भागे न जायगा । निदान उसने उसे आज्ञा दे दी और कहा कि जव तुम इतना डरते हो तो तुम **छौट जा**आ पर मैं तो कुछ भो क्यों न हो पीछे पैर न डाळूंगा । उसने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना मान जाइये और छीट-चिळिये। मार्गमें चड़ी कठिन जांच होती है, चारों ओर राजाकी चौकी पहरा है आप निकल नहो पा सकते। कहीं न कहीं पकड जायंगे और वांधकर छौटाये जायेगे। सारा परिश्रम व्यर्थ हो जायगा। उल्टे भापत्तिमे पड़कर कप्ट उठाना पडेगा। सुयेन-र्चवांगने उत्तर दिया कि भाई मैं तो अपनी बात तुमसे कह ब्का, कुछ भी पड़े मैं वागेसे पैर पीछे नही हटाऊँगा। मैं तुमसे शपथ करके कहें देता हूं कि वह लोग मुभ्रे भले मार डालें । मेरे शरीरको रत्ती रंत्ती काटकर उड़ा दें पर सुयेनच्वांग तो विना भारतवर्ष पहुंचे जोता चीनको लौटनेवाला नहीं है। विदेशी यह सुनकर चुप हो रहा। सुयेनच्वांगने कहा कि भाई तुमने मेरा वड़ा उपकार किया है, इसका में तुम्हारा ऋणी हूं। खाली न जाओ जिसे घोड़ेपर तुम चढ़कर इतनी दूर मेरे साथ मुझे पहुंचाने आये हो उसे लेते जाओ। में तुम्ह उसे पुरस्कारमें देता हैं।

विदेशी तो उसका साथ छोड़कर पुलको पारकर पूर्वकी बोर छीट गया। सुयेनच्यांग अकेला अपने घोड़ेपर सवार हो उस मरुभूमिमें चल पड़ा। वहा न राह थी न पैड़ा, जिधर आंख जाती थो चमकती वालूको फर्श विछी दिखायी देती थी। हरियालीका तो कहीं नामनिशान भी न था। राहका पता उस महललसे उन यात्रियोंकी हड्डियोंसे मिलता था जो उसमें भूख-प्वासके कप्टसे मरे थे अथवा घोडोंकी लीदसे जो उस मार्गसे कमी गये थे। धूप इतनी कड़ी थी कि आकाशमें कोई पक्षी भी उड़ता नहीं दिखाई पड़ता था। सुयेनच्याग बड़ी साव-धानीसे उस भयावन मरुखलमें मार्ग का पता चलाता आगे वढा जा रहा था कि अचानक उसे जान पड़ा कि कई सी सदार घोडे उड़ाये जा रहे हैं। घोड़ोंके टाप उसे सुनाई पड़ने लगे। उनके टापोंसे उड़ती हुई वालू देख वड़ी। जान पड़ता था कि वे वढ़े हुये उसकी ओर चले आ रहे हैं। यह लोग ठहर गये। कुछ देर ठहर फिर सर्वोंने अपने घोड़े दौड़ाये। यह छोग पास

पहुंच गये। उनकी टोपियोंकी करंगी झरुकते रुगी, उनके कंवरों-के परिधान स्पष्ट देख पड़ने रुगे। उसने फिर जो ध्यानसे देखा तो कहीं कुछ भी नहीं सब छुत! अवकी बार उसे दूसरा दूश्य दिखाई दिया। जान पड़ता था कि सेकड़ों ऊँट और घोड़े कार-वानके रुदे हुए जा रहे हैं। थोड़ी देरमें वह भी सुत्त! अवकी बार उसे घोड़सवारोंकी सेना देख पड़ी। उनके भारोंका चम-कना और फंडियोंका फहराना उसने देखा। पर पास आते वे भी अद्रुप्ट हो गये! इस प्रकार वह उस मरुभूमिमें सहस्रों प्रकारके भयावने दृश्य देखता था पर सबके सब उसके पास आते ही अदृष्ट हो जाते थे।

पह है तो उसने इनको देखकर यह समका था कि वे सच
मुच डाकू वा कारवान हैं पर जब उसने देखा कि दूरसे तो आते

देख पडते हैं पर पास आनेपर लोप हो जाते हैं तो उसने समक्ष
लिया कि यह भूतों और पिशाचोंकी भावनायें हैं जिनके विपयमें

उसने सुन रखा था। वह निडर मार्गमें घोड़ा बढ़ाता मंत्र जपता
आगे बढा जा रहा था कि अचानक उसे जान पड़ा कि कोई यह
कह रहा है कि डरो मत! धवराआ नही। इससे उसके मनमें

ढाढ़स बंधी और साहस उत्पन्न हुआ। वह निखटके आगे बढ़ा
और अस्सी लीसे उपर चलकर उसे पहली चौकीकी गढ़ी दिखाई

पड़ने लगी। गढ़ी देखकर उसको विदेशीकी वात याद आयी।
वह डरा कि अभी दिन है ऐसा न हो कि कोई जाते हुए मुझे
देख ले और प्राण संकटमे पड़ जायें। निदान वह मरभूमिके

एक खत्तेमें अपने घोड़े समेत इतर कर जा छिपा और वहां सूर्य्यास्ततक पड़ा रहा। जब रात हुई तो वह उसमेंसे निकला और घोड़ेपर चढ़ गढ़ीकी ओर चला। गढ़ीके पश्चिम उसे एक जलाशय मिला। वहां वह अपने घोड़े परसे उतर पड़ा और जला-शयमें जाकर अपने सुँह हाथ घोकर पानी पिया। पानी पीकर उसने अपने घोडेपरसे 'मशक' उतारी और आगेकी यात्राके लिये भुककर उसे भरने लगा कि अचानक उसके कानमें तीरकी सन-सनाहर सुनाई पड़ी और एक तीर आकर उसकी जांघ छीलती निकल गयी। थोड़ी देरमें दूसरी तीर आकर गिरी पर वह बाल-वाल वचा। अब तो उसने समभा कि अव प्राण वचने कठिन हैं चौकीवालोंकी दृष्टि पड़ गयी। निदान उसने चिल्लाकर कहा कि भाई, मैं मिक्षु हं। चांगानसे आया हं। मुक्ते मारो मत। यह कह वह अपने घोड़ेपर सवार हो गढ़ीकी और बढ़ा और चौकीवालोंने उसे अपनी ओर आते देख तीर चलाना वन्द कर दिया और फाटक खोलकर वाहर निकल आये। सुयेवच्वांग फाटकपर पहुंचकर घोड़ेपरसे उतर पड़ा श्रीर पहरेवाछे उसे ध्यानसे देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि यह सचमुच भिक्षु है कोई चोर उचका नहीं है तो वे गढ़ीमें गये और अपने नायकको इस वातकी सूचना दी। नायकने उसके छिये मशाळ जळवाया और सूयेनच्वांगको बुलवाकर देखा। उसनै उसे देखकर कहा कि यह हमारे तंगुत प्रांतका भिक्षु नहीं जान पड़ता है। यह निःसन्देह चांगानका श्रमण है।

ध्रियेनेच्यांगने कहा कि महाशय आपने छियांगचाउके छोगोके मुंह्से सुयेनच्वांगका नाम सुना होगा जो भारतवर्षकी यात्राके लिये चांगानसे चला है। मैं वही सुयेनच्वांग हूं। उसके मुंहसे यह बात सुन नायक चिकत हो गया। उसने कहा कि सुयेन-च्वांगका नाम तो मैंने बवश्य सुना है पर मुझे तो यह समाचार मिला है कि वह मार्गसे आकर लौट गया। यह तुम कीन सुयेनच्वांग हो जो यहाँ पहुंचे हो ? इसपर सुयेनच्वांग नायक-को अपने घोढेके पास छे गया और वहां उसने अपने अनेक पदार्थ दिखाये जिनपर उसके नाम अंकित थे। उनको देखकर नायकको यह प्रतीत हो गया कि वह मिथ्या नहीं कह रहा है। नायक वड़ा सज्जन पुरुष था। उसने सूयेनच्वांगसे कहा कि महाराज मार्ग बड़ा कठिन है। उसमे आपको नाना भांतिकी विपत्तियोंका सामना करना पढेगा। आपका वहांतक पहुंचना बड़ी टेढ़ी जीर है। आप महातमा हैं, मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप वहां जानेके विचारको छोड दीजिये। मैं भी तुनह्वांग प्रदेशका रहनेवाला हूं। वहाँ 'चांगकिओ' बड़ा विद्वान और धर्मनिष्ठ पुरुष है। वह विद्वानींका बड़ा आद्र और प्रतिष्ठा करता है। वह आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगा। यदि आप वहाँ चळना स्वीकार करें तो आप मेरे साथ चिछिये, मैं, आपको स्वय छे जाकर उनसे परिचय करा दूंगा।

्र सुयेनच्यांगने उसको घन्यवाद देकर कहा, महाशय मेरा जन्म-स्थान लोयांग है। मैंने वालपन हीसे धर्मप्रंथींका सध्ययन खाध्याय करनेमें निरत रहा हूँ और यथासाध्य विद्वानोंकी सेवा करके विद्योपार्जन किया है। अधिक तो नहीं पर लोयांग और चांगान-के सब भिक्षु और वू और ग्रूः प्रदेशोंके दो एकको छोड़ प्रायः सभी भिक्ष् मेरे पास अपनी शकाके समाधानके निमित्त आचुके है और मैंने भी अपनी विद्या और वृद्धिके अनुसार उनको उपदेश देकर संतुष्ट किया है। इस संबंधमें तो यह गर्वकी वात होगी यदि मैं यह कहूँ कि मुक्तसे चढ़कर कोई है ही नहीं पर हाँ इतना मुझे कहनेमें संकोच नहीं है कि मेरे इतना शायद हो किसीने धर्मत्रं थोका अध्ययन किया होगा। यदि मुम्हे विशेष यश और ल्यातिकी कामना होती तो इसके लिये मुक्ते तुनहांग जानेकी **बावश्यकता नहीं थी। पर मैं तो मान-म**र्ग्यादाको छात मार चुका हु तभी सव त्यागकर भारतवर्षकी यात्रा करनेपर आहुद् हुआ हूँ। कारण यह है, मुक्ते दुः खके साथ कहना पड़ता है कि वौद्धधर्मप्रधोंमें मुन्हे परस्पर विरोध दिखायी पड़ता है। मैने अनेक विद्वानोंसे इस विषयपर परामर्श किया पर कोई इसका संतोपजनक उत्तर नहीं दे सका। ऐसा क्यों है इसका पता तव-तक नहीं चल सकता जवतक कि भगवानके मूल वाक्यों तथा चीनी भाषाके अनूदित ग्रंथोंका मिलान न किया जावे। अधिक संभव है कि अनुवादकोंने मुल वाक्योंके तात्पर्यको यथार्थ न समझा हो और अनुवादमें भ्रम किया हो। ऐसी अवस्थामें सिवा इसके दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि मैं स्वयं भारतवर्ष जाऊ और वहाँ रहकर संस्कृत विद्याका श्रमपूर्वक अध्ययनकर उन

प्रधोंको अपनी आंखोंसे देखूं और अपने हृदयको संतुष्ट कर्हें। इसी हेतु मैं मार्गके इतने कष्ट उठानेपर तैयार होकर इतनी दूर आया हूं और जो कुछ पढ़े अपना मनोरथ पूरा करनेका हुट संकल्प कर चुका हूं। मैं कदापि अपने विचारोंको परि-वर्तन करना उचित नहीं समऋता। ऐसी दशामें आप सरी से सज्जन पुरुषोंको मेरा उत्साह चढ़ाना चाहिये न कि मुझे साहस-हीन होकर छीट जानेकी सम्मति प्रदान करना। यह तो विचा-रिये कि वौद्धधर्मकी प्रधान शिक्षा है सात्मा हो नित्य और संसार बीर मानवजीवनको अनित्य और क्षणिक समक्रना। यह शिक्षा गृहस्थ और मिक्षु सबके लिये समान है। इसीके साक्षात्-कारका फल निर्वाण है। भला आप ही विचारिये कि यह क्षणिक जीवन कितने दिन रहेगा। इसका छोम ही क्या ? आपका अधिकार केवल इस क्षणभंगुर शरीरपर ही न है ? लीजिये, रोकना बांघना क्या थाप इसे नाश ही न कर डालिये पर क्या मेरे संकल्पमें परिवर्तन हो जावगा ? सुयेनच्वांग तो अपनी प्रतिकापर दृढ़ है। वह जीते जी अपने संकल्पको विकल्प नहीं कर सकता।

सुयेनच्वांगकी यह बात सुन नायकका हृदय भर आया। यह उसके पैरोंपर गिर पड़ा और कहने छगा कि यह मेरे पूर्वजन्मके पुण्योंका फछ है कि मुफे आपके दर्शन मिछे। में अपने भाग्यकी जहाँतक प्रशंसा कहें थोड़ी है। मेरी एक प्रार्थना है यदि आप उसे स्वीकार करें तो वड़ी हुपा होगी। आप इतनी दूर

आये हैं और रातभर जागते रहे हैं, छपाकर प्रातःकालतक विश्राम कर लीजिये। सबेरे मैं आपको स्वयं अपने साथ ले चल-कर ठीक राह धरा दूँगा। यह कहकर उसने सुयेनच्वांगके लिये दरी मंगाकर बिछवा दी और नौकरोसे कहा कि घोड़ेको ले जा-कर घोड़शालामें बाँघ दो और उसे दाना घास दो। यह कह नायक अपने खानपर गया और सुयेनच्वांग पड़कर सो गया।

दूसरे दिन वह सुयेनच्वांगके उठनेके पहले उसके पास आ गया। सुयेनच्यांग उठा और अपने मुंह हाथ घोये। नायकते उसको जलपान कराया और अपने नौकरसे कहा कि श्रमणके लिये एक बड़ीसी मशक पानी भरकर लादो और कुछ आटेकी रोटियाँ बनवा लाओ। नौकर गया और थोड़ी देरमें सब सामान लेकर लीट आया। उसने उसे सुयेनच्वांगको देकर कहा कि लीजिये इसे संभालकर वाँधिये और तैयार हो जाइये। सुयेन-च्यांग उन्हें वांघने लगा कि इसी बीचर्म साईस सुयेनच्वांगका घोडा और नायकका घोड़ा छेकर आया। नायक सुयेनच्यागके साथ घोड़ेपर सवार हुआ और इस ली तक उसके साथ आया। वहाँ पहुंच उसने सुयेनच्वांगसे कहा कि यहाँसे मार्ग सीधा चौथी चौकीकी गढ़ी तक जाता है। वहाँ मेरा एक सगोत्र रहता है, वह बड़ा भला आदमो है, आप निखटके उसके पास चले जाइयेगा और कह दीजियेगा कि चांगसियांग'ने मुक्ते आपके पास पहळी चौकीसे भेजा है। स्मरण रिबयेगा कि उसका नाम 'पीलुंग' है और वह 'बंगा' गोत्रका है। यह कहते कहते उसकी

आंखोंमें आंसू डबडवा आये और बड़ी मक्ति और नम्रतासे सुयेनच्वांगको प्रणामकर अपनी गढ़ीकी ओर छीटा।

सुयेनच्वांग घहांसे चला और कई दिनमें चौथी चौकीकी गढ़ीके पास पहुँचा। गढ़ी देखकर उसके हृद्यमें आशंका हुई कि ऐसा न हो कि वहाँका नायक मुक्ते रोक छे। उसने जानवू-झकर दिन बिता दिया और रातको वहाँ पहुंचा। उसने अपने मनमे ठान ली थी कि जलाशयसे पानी भरकर चलता बनूँगा। निदान वह जब जलाशयपर पहुंचा तो अपने घोड़ेपरसे उतर पड़ा और पूर्वकी भांति लगा जलाशयमें हाथ मुंह घोकर अपनी मशक भरने। इसी बीचमें उसके कानमें तीरकी सनसनाहट आई। वह समझ गया कि चौकीवाछोंने मुक्ते देख लिया है और यह उन्हींकी तीर है। उसने चौकीकी और मूंहकर पुकारकर कहा—'भाई क्यों इस भिक्षुको माग्ते हो ? मैं बांगानका मिक्षु हूं और वहींसे आ रहा हूं।' यह फहकर वह अपने घोडेको लेकर गढ़ोकी ओर चला। फाटकपर पहुँचनेपर पहरेवालोंने फाटक खोल दी और उसे गढ़ीमें **ले गये। वहाँ पहुचकर गढ़ोके** नाय-कको सूचना दी और वह उसके पास आया। नायकने उसका नाम त्राम पूछा। सुयेनच्वांगने कहा, मैं भारतवर्षको जा रहा हूं। पहली चौकीके नायक 'वांसियांग'से भेंट हुई थी। उसीका भेजा हुआ मै आपके पास आता हूं। नायक उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे राततक उहरा रक्खा। प्रातःकाल होते ही उसने एक मशकमर पानी और उसके घोड़ेके लिये दाना दिल- वाया। चलते समय उसने उसे अलग छे जाकर कहा कि अच्छा होगा कि आप पांचवीं चौकीसे होकर न जायँ। वहाँके लोग दुष्ट और नीच हैं। संभव है कि उनके हाथसे आपको कष्ट्र पहुँचे। आप यहाँसे सीधे चले जाइये, वहां यन्म नदी है उसमें। आप अपनी मशक भर लीजियेगा। आगे चलकर आपको मी-किंश-येनकी मरुभूमि मिलेगी। उसके उस पार ईगो है।

सुयेनच्वांग वहाँसे अपने घोड़ेपर सवार हुआ और नाय-कसे विदा होकर उसके वतलाये हुए मार्गसे चला। न जाने उसका घोड़ा ही किसी दूसरे मार्ग से गया वा वह राह ही भू**ल** गया; १०० मीलतक चला गया पर न तो उसे पांचवी चौकी ही मिली न यन्मकी नदो ही मिली। आगे चलकर एक और विपत्ति आ पड़ी। उसकी मशकमें इतना पानी था, जिसे वह संयमसे पीता तो एक सहस्र लीके लिये काफ़ी था। पर दैवयोग, जब वह मशकसे पोनेके लिये पानी ढाल रहा था कि अवानक मशकका मुंह हाथसे छूट गया और सारा पानी मरुभूमिपर गिर पडा। आगे चलकर इतना पेचीदा मार्ग मिला कि उसकी वुद्धि चकरा गई कि किधरसे जावे। निदान उसके मनमें यह याया कि चलो चौथी चौकीपर लौट चलें और वहाँसे ठीक मार्ग पूछकर चलें। वह उल्टे मुंह फिरा। कोई दस लीके लगभग ळीटा होगा कि अचानक उसे अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण आया। उसने कहा—सुयेनच्वांग, यह क्या कर रहा है १ व्यर्थ धोडेसे कएके लिये अपनी प्रतिज्ञा भंग कर रहा है ? घैटर्य धर,अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरण कर। तेरी तो यह प्रतिज्ञा न थी कि मैं भारतके मार्ग में पैर वढ़ाना छोड़कर पीछे न हटाऊंगा? फिर यह क्या कर रहा है? चेत, पश्चिम ओर पैर बढ़ाते बढ़ाते मर जाना भला है, पर पूर्वको एक पग भी छोटकर रखना पाप है। जीवन क्षण-मंगुर है। उसके लिये अपनी प्रतिज्ञाका भंग करना तेरे लिये उचित नहीं है।

निदान साहस बाँधकर वह आगे बढा और एक निर्जन मरुभूमिमें पहुंचा। यह मो-किंश-येनकी मरुभूमि थी। आजकर इसे मेदान 'तकला' कहते हैं। यह मरुभूमि ८०० ली लंबी चौड़ी है। न कहीं इसमें बुक्ष हैं न वनस्पति। न नीचे पानी है न ऊपर बादल। इसमें कोई पक्षी भी आकाशमें उडता नही दिखळाई पडता। मार्गमें कहीं कोई पशु, कीटपतंग भी दृष्टिगोचर नहीं होते। दिनको जिघर दृष्टि डालिये साफ सुथरी चमकती बालू ही बालू दिखाई पड़ती थी। आंधी इतनी तीक्ष्ण और बेगसे चलती थी कि बालू उड़ उड़कर इस प्रकार बरसती थी मानो वर्षाऋतुकी मङ्गी लगी है। रातको चारों ओर सहस्रों लुक जलते हुए दिखाई देते थे, जिनको देखकर भय मालूम पड्ता था। इसके अतिरिक्त नाना प्रकारके भूतों और प्रेतोंकी भावनायें दिखाई पड़ती थीं जिन्हें देखकर धीरसे धीर पुरुष सहमें बिना नहीं रह सकता था। इस घीर भयावह मरुभूमिसे होकर यात्री सुयेनच्वांग अपने संबहपका स्मरण करता और अवलो-कितेश्वर वोधिसत्वका ध्यान और मंत्र जए करता आगे बढ़ा,।

पानी विना प्याससे मुंह सूखा जाता था पर उसका मन हरा और उत्साहपूर्णे था । इस प्रकार चार रात और पांच दिन वह अवि-श्रांत उस मरुमूमिमें घोड़ा बढ़ाये चळा गया पर अंतको उसका मुंह सूख गया, ताळूमें काँटे लग गये। पेटमें दारुण जलन होने लगी और इतना श्रांत ह्यांत हो गया कि एक एक पग दूमर हो गया। अब उसमें आगे बढ़नेकी शक्ति न रह गई और घोड़ेसे उतरकर भूमिपर छेट गया। पर इस अवस्थामें भी उसके मुंह-में अवलोकितेश्वरका ही नाम था और चित्तमें उन्हींका ध्यान। रातको आधो रात वीतनेपर ठंढी वायु चली। वायुक्ते लगनेसे चित्तको कुछ शांति मिली। जान पड़ा कि मानों किसीने उसे अन्यतशीतल जलसे स्नान करा दिया। उसका मन हरा हो गया, आँखोंमें ज्योति आ गई। उंडक पाकर उसकी आँखें लग गई। स्रोते स्रोते उसने स्वप्न देखा कि कोई विशाल रूपधारी देवता उसे पुकार कर कह रहा है कि सुयेनच्वांग पडा सोता क्यो है? उठ आगे वढ़, थोड़ा और साहस कर। यह सुन वह स्वप्नसे चौंककर उठा और अपने घोड़ेपर सवार हो आगे बढ़ा। कोई दस छी गया होगा कि उसका घोड़ा अवानक भड़का और दूसरी राहसे उसे छेकर वेगसे भागा। सुयेनच्वांग उसको रोकने-की अनेक चेष्टायें करता था पर वह उसके रोके रुकता न था। निदान कई ली चलनेपर उसे हरियाली देख पड़ी। कई बीघेतक भूमिपर हरी हरी घास लहलहा रही थी। हरियाली देखकर सूयेनच्वांग अपने घोदेपरसे उतर पड़ा और घोडे़को चरतेके िये छोड़ दिया। उस स्थानसे कोई दस पगपर एक स्रोत दिखाई पड़ा। उसका जल स्वच्छ और निर्मल था। सुयेनच्वांग उस स्रोतके पास गया और दाथ मुंद घोकर घोड़ा पानी पिया। अब तो उसके निर्जीव शरीरमें जीवनका संचार हो आया। पर राहको थकावट बड़ो थी। वह वहीं स्रोतके पास दरी डालकर दिनमर पड़ा आराम करता रहा।

दिन रात पड़े रहनेसे उसकी और उसके घोड़े दोनोंकी थकावट जातो रही और उनमें फिर पूर्वकीसी स्फूर्ति आ गई। वह प्रातःकाल होते ही अपने स्थानसे उठा और अपने घोडेके लिये घास काटी और उसे घोड़ेपर लाइकर उसकी पीठपर वैठकर आगे बढ़ा। उसके आगे फिर मरुमूमि थी पर घोड़ा बिना हाँके अपने मनसे चला जा रहा था। दो दिन चलकर बड़ी कठिनाईसे सहस्रों आपत्तियाँ झेलकर मरुमूमिको पार किया और सजल प्रदेश दिखाई पड़ा। यह ईगोका जनपद था।

## प्रेम-पाश-विमोचन

ईगी जनपदमें पहुंच सुयेनच्वांग एक विहारमें उतरा।
वहां उसे चीनका एक वृद्ध भिक्षु मिला। वह सुयेनच्वांगकी
देखते ही उसके पास दौड़ा हुआ आया और आकर सुयेनच्वांगसे लिपट गया। आँखोंमें आँसु भरकर रोने लगा और
कहने लगा कि मुभ्ने तो आशा न थी कि अब इस जीवनमे मुभ्ने
अपने देशका फिर कोई पुरुष दिखाई पढ़िगा। पर घन्य भाग्य कि

आज मुक्ते तुम्हारे दर्शन मिले। उसका यह अगाध प्रेम देखकर सुयेनच्वांगकी आँखोंसे आँस् टएक पढ़े और दोनों गले मिलकर खूब फूट फूटकर रोये।

विहारके अन्य भिक्षु भी उसके देखनेकी दौड़े। दो एक दिनमें धीरे धीरे उसके आनेकी चर्चा नगरमें फैली और राजा-को उसके वहां पहुंचनेका समाचार मिला। राजाने सुयेन-च्यांगको अपने प्रासादमें भिक्षा करनेके लिये आमंत्रित किया और वड़ो श्रद्धा और भक्तिसे अन्न-पानसे उसकी पूजा की।

देवयोगसे उन दिनों काउचांगके राजाके कुछ दूत भी ईगोंके राजाके यहां आये थे और जिस दिन सुयेनच्चांगका राजप्रासादमें निमन्त्रण था वे भी राजाके दरवार में उपस्थित थे और उसी दिन राजासे विदा हुए थे। चलते समय उनको भी सुयेनच्चांगके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो गया था। जब वे काउचांगमें पहुचे तो उन लोगोंने वहांके राजासे कहा कि चीन देशका सुयेनच्चांग नामक एक परम विद्वान भिक्षु ईगोंमें आया है। हमलोगोंने उसे अपनी आंखों देखा है। वह चड़ा बुद्धिमान, धीर और साहसी पुरुप है। हमलोग जिस दिन आते थे, उस दिन महराज ईगोंके प्रासादमें उसका निमन्त्रण था। वड़ा दर्शनोय व्यक्ति है। ऐसे महातमा विरले ही कहीं माग्यवश दर्शनको मिला करते हैं।

काडचांगका राजा सुयेनच्चांगकी प्रशंसा सुन उसके दर्शनोंके िं छये छालायित हो उठा और तुरन्त अपने दूतोंकी ईगोके राजाके नाम पत्र लिखकर दिया और आज्ञा दी कि अभी ईगोको जाओ और वहांके राजासे अनुरोध करो कि कृपाकर सुयेन-च्वागको अवश्य काउचांग भेजनेकी कृपा करे। द्रत पत्र छेकर ईगोकी स्रोर रवाना हुए। दो तीन दिन बीतनेपर राजाने अपने मन्त्रीको बुलाकर आज्ञा दी कि आप स्वय धोडेसे चुनै हुए राज-कर्मचारियोंको साथ छेकर ईगो जाइये और वहांसे श्रमण सुयेनच्यांगको आग्रहपूर्वक अपने साथ छे आइये। दूतोंने ईगो पहुंचकर वहांके राजाको पत्र दिया और उससे सविनय अनु-रोध किया कि आप जिस प्रकारसे हो सके भिक्ष सुयेन-च्वागको काउचांग भेज दीजिये। महाराज उनके दर्शनोंके लिये बड़े उत्कण्ठित हैं। ईगोका राज्य काउचांगके अधीन था। राजा सब प्रकारसे काउचांगके महाराजके दबावमें किसी प्रका-रसे इनकार नहीं कर सकता था। उसने सुयेनच्वांगके पास जाकर कहा कि महाराज काउचांगके दूत आपको बुलानेके लिये आये हैं। महाराज आपके दर्शनके लिये बड़े ही उत्सुक हैं। वह बड़े ही धर्म-प्राण नृपृति हैं, आप छपाकर वहां पधारना स्वीकार कीजिये ।

सुयेनच्वांगका यद्यपि यह विचार था कि मैं सीधे मार्गसे खानके चैत्यसे होते हुए पश्चिमको निकल जाऊं, इसी कारण उसने पहले तो इनकार किया और कहा कि काउचांग होकर जानेमें मुक्ते विलम्ब होगा और व्यर्थ उलक्ष जाना पहेगा, पर जब काउचांगके मन्त्री और अन्य कर्मचारीगण वहां पहुंच गये

और विशेष आग्रह करने लगे तो उसने देखा कि अब बिना काउचांग गये छुटकारा नहीं है। एक ओरसे तो ईगोके राजाका अनुरोध दूसरी ओरसे काउचागके महाराजकी वह भक्ति और उत्कण्ठा कि उसने अपने अमात्य और राजकर्मचारियोंको यह आज्ञा देंकर मेजा कि श्रमणको अपने साथ लाओ, विवश होकर उसे काउचांग जाना स्वीकार ही करना पड़ा। यात्राका दिन नियत हो गया। दून समाचार लेकर काउचांग सिधारे। मन्त्री और कर्मचारीगण उसके लिये वहीं रह गये।

नियत निथिपर सुयेनच्याग काउचांगके अमात्य और कर्मचारियोके साथ ईगोसे काउचांगको रवाना हुआ। दक्षिणकी मरुभूमि पार कर छ दिनमे वह काउचांगके जनपदकी सीमापर पहुंचा । सूर्यास्त हो गया था कि वह पि:-ली नामक एक छोटेसे नगरमे पहुंचा। नगरमें पहुंचकर उसने वहाँ ठहरनेका विचार किया पर अमात्य और राजकर्मचारियोने उससे सानुरोध कहा कि अव राजधानी थोडी दूरपर रह गई है, महाराजने समाचार भेजा है कि मार्गमें घोडोंकी डाकका प्रवन्ध है किसी प्रकारका कष्ट न होगा। आप कृपाकर अपने घोडेको वहीं ही छोड दीजिय वह पीछेसे आता रहेगा और दूसरे बोड़ेपर सवार होकर चले ही चलिये। वहाँ महाराज आपके दर्शनोंके लियें व्याकुल हो रहे हैं। निदान सुयेनच्चामको उनको प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। उसने अपने घोडेको वहीं छोड़ दिया और दूसरे घोडेपर सवार होकर आगे वढा।

आधी रात बीतते वीतते सुयेनच्वांग अमात्य और राज-कर्मचारीगणोंके साथ काडचांग नगरके पास पहुंचा। नगरके दुर्ग गलको उसके आगमनकी स्वना दी। उसने नगर-का द्वार खोल दिया और महाराज काउचागको सुचिन किया कि श्रमण सुयेनच्यांग या रहा है। महाराज काउचांग अपने राजकर्मचारियोंके साथ वहे मिक्तनावसे उसकी अगवानीके लिये राजप्रासादसे निकला। सुयेनच्यांगका नगरमें प्रतेश करते ही स्वागत किया और उसे राजप्रासादमें हे जाकर एक दुम्जिले भवनमें ठहराया और एक ग्लजटिन सिहासनपर आसन दिया। सुयेनच्यागके बेठ जानेपर महाराजने उसके क्षागे प्रणिपात किया और फिर सगराजकर्मचारियोंने उसे दण्ड-वत किया। महाराजने सुयेनच्वागले कहा कि जवसे आपका नाम मेरे कानोमे पड़ा है मारे हर्पके सुक्षे खाना सोना नहीं भाता, दिन गिन रहा था। मार्गके विचारसे मैंने यह निश्चय कर लिया था कि आप बाज अवश्य पधारेंगे। इसीलिये न तो मुद्दे और न महारानीको और न किसी वालकको नीद आती थी। सब सूत्रोंका पाठ करते हुए चड़ी उत्कण्ठासे आपके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

महामात्य और राजकर्मचारी अपने अपने खानको पधारे पर महाराज श्रमणके पास बैठे ही रह गये। थोड़ी देरमें महा-रानी काउचांग अपनी अनेक परिचारिकाओकें साथ सुयेन-च्चांगकी प्रणिपात वरनेके लिये आई और प्रणिपात कर अंतः पुरको लीट गई। महाराज मारे भक्ति और श्रद्धाके विनीत भावसे सुयेनच्वांगके थांगे वैठे के वैठे रह गथे। पिछला पहर हो गया, सुयेनच्वांगने जब देखा कि वह भक्तिविह्वल हो रहे हैं तो उसने कहा—महाराज, मैं मार्गके चलनेसे थका हूं, मुक्ते नींद् लग रही है। अब आप भी चलकर विश्राम करें। महाराज उठ कर अपने राजभवनको सिधारे और श्रमण सुयेनच्वाग जो दिन-भरका थका और रातभरका जगा था पड़कर सो रहा।

प्रातःकाल होते ही सुयेनच्यांगकी आंख भी न खुली थी कि महाराज अपनी महारानी और परिचारिकाओं के साथ उस भवनके द्वारपर जहा वह सो रहा था था विराजे। सुयेनच्वाग उठा और हाथ मुंह श्रोकर वैठा। महाराज और महारानी आदिने आकर उसे प्रणाम किया और पास बैठ गये। महाराजने कहा कि यह वात मेरी समभवें नहीं आती कि आपने कैसे अकेले यहांतकके मार्गको पार किया। मार्गमें अनेक कप्र और विझ वाधायें हैं उनसे केसे वक्कर निकले। यह कहते कहते उसकी आंखोंमें आंसू भर आये। बड़े अचंमे और आश्चर्यमें पडकर स्तब्धसा हो गया। थोड़ी देर बीत्तनेपर उसने आज्ञा दी कि भोजन छे आओ और भोजन आ जानेपर उसने यथाविधि सुयेनच्वागको भोजन कराया । तद्नंतर वह सूयेनच्यांगको राजप्रासादके पासहीके एक विहारमें छिवा छे गया और वहाँ बसे उपदेशशालामें निवासस्थान दिया। उसको रक्षा और परिचर्याके लिये अनेक नपुंसक परिचारकोंको नियत कर दिया

और उन्हें आज्ञा दो कि देखना श्रमणको किसी प्रकारका कष्ट न होने पाने।

महाराज काडवांगके हृद्यमें सुयेनच्वांगकी इतनी गाढ़ भक्ति उत्पन्न हुई कि उसने कल बल छलसे उसे अपने राज्यमे रोककर सदाके लिये रखनेकी इच्छा की और अपने इस कामनाकी सिद्धिके प्रयत्तमें लगा । पहले तो उसने काउचांगके संघारामसे 'तुन' नामक एक विद्वान मिक्षुको अपने पास बुळाया। यह सिक्षु बहुत कालतक चागानमें रह आया था और वहां ही शिक्षा प्राप्त की.थी। उसे बुलाकर कहा कि यह सुयेनच्वांग चागानका रहनेवाला है और बड़ा ही विद्वान और बौद्धग्रंथोंका पिएडत है। इसका विचार है कि मैं भारतवर्षको जाऊँ और वहा जाकर मूळ वौद्धप्रधोंका अध्ययन क्ह्रें। बडी कठिनाईसे मार्गके कर्षों को सहनकर वह बांगानसे ईगो आया था और आगे जा रहा था। मैंने वहे अनुरोधसे उसे यहा बुलाया है। ऐसा यह्न करो कि वह भारत जानेके विचारका परित्याग कर काउवांगमें रह जाय । इससे भिक्षु भो और श्रावकों दोनोंका उपकार होगा । देशमें धर्म और विद्याका प्रचार होगा। मेरी सम्प्रति है कि तुम उसके पास जाओ और वातचीत कर उसे इस ढगपर हे आओ।

वह बड़ी वडी आशाये मनमें छेकर सुयेनच्त्रागके पास गया और उसे समग्रानेकी चेष्टा की पर उसने उसकी सब आशायें धूलमे मिळा दीं और वह अपना सा मुंह छेकर छोट आया। उसने महाराजासे कहा कि सुयेनच्त्रांग अपने संकल्पपर सटळ है, वह मानप्रतिष्ठा और वैभवका भूला नहीं, समभानेसे वह नहीं मानेगा। उसे यहां एक दिन एक एक वर्षके बराबर बोत रहा है। वह यहां आठ दस दिनसे अधिक ठहरनेका नही। महाराजने जब देखा कि उससे काम नहीं चला तो एक बढे वृद्ध और विद्या-विनय-संपन्न भिक्षुको अपने पास बुलाया। उसका नाम था क्वोत्तांग-चांग। उसकी अवस्था अस्त्री वर्षकी थी और सारा काडचांग उसकी प्रतिष्ठा करता था और उस देशमें वह सक्से वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध था। उससे कहा कि आप जाकर सुयेनच्वागके साथ रहिये और उसे समझाइये कि वह भारतकी यात्राका विचार त्याग दे और काउचांगमें ग्हना स्वीकार करे। वह गया और कई दिन सुयेनच्वांगके साथ रहा और नाना मांतिकी बादर और प्रतिष्ठा बादिकी प्रलोभनायें दिखालायो पर सुयेनच्वांग उन प्रलोभनाओंमें न आया और टससे मस न हुआ।

इस प्रकार जब काउचांगमे सुयेनच्वांगको दस दिन बीत गये तो उसने काउचांगके महाराजसे कहा कि मैं आपके अनुरोधसे ईगोसे यहां आया और आपने मेरी बड़ी सेवा की। दस दिन आपका अतिथि रहा। अब मेरा मार्ग खोटा हा रहा है अधिक ठहरनेका अवकाश नहीं है। आप क्रशाकर आज्ञा दें तो मे भारतयात्राके लिये अपने असवाब बांधूँ। अधिक विलम्ब करनेसे समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। महाराजने कहा—मैंने महा स्थिवर आचार्या कोत्तांगवांगको आपके पास मेजा था।

उसने कुछ आपसे यहां रहनेके लिये प्रार्थना की होगी। उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं ?

• स्येनच्यांगने उत्तर दिया कि यह महाराजाका अनुग्रह है कि श्रीमान् इस तुच्छ मिध्नुको यहां रहनेके लिये इतज्ञा आग्रह कर रहे हैं पर सची यात तो यों है कि मैं उहर नहीं सकता है और न मेरी रहनेकी इच्छा है।

राजाने कहा कि जब चीन देशमें सुई राजवशका शासन था तव उस समय में अपने आचार्यके साथ वहां गया था। वहां पूर्व और पश्चिमकी दोनों राजधानियोंमें गया और येनतई और केनचिन नदियोंके मध्यके देशमें अच्छो तरह भ्रमण किया था। वहां मुक्ते एकसे एक विद्वान भिक्षु मिला पर मुझे किसीसे राग न हुआ। पर जबसे मैंने आपका नाम सुना उसी क्षणसे मुझे जो हर्प हो रहा है वह मेरा चित्त ही जानता है, मैं मारे आनन्दके फ्ला नहीं समा रहा हू, आप मुझपर अनुत्रह की जिये और मेरी वात मान जाइये । यहा ही रहिये और मारतकी यात्राका विचार परित्याग कर दीजिये। मेरो प्रजाको धर्मोपदेश दीजिये, उसको सन्मार्गपर लगाइये। विश्वास मानिये कि यदि आप इस देशके अधिव सियोको उरदेश करेंगे और उनको धर्मशिक्षा देंगे तो सारा देशका देश आपका शिष्य हो जायगा। यद्यवि इस देशमें मिक्षुत्रों और उनके उपासकोंकी संख्या बहुत अधिक नहीं है फिर भी कई सहस्र है। मैं सबको हाथमे पुस्तकें लेकर आपके पास शिक्षा ब्रहण करनेके लिये सेंज्'गा। मेरी प्रार्थनाको

आप मान जायं भौर भारतकी यात्राका ध्यान अपने मनसे निकाल हें।

सुयेनच्वांगने काउचांगके राजाकी प्रार्थनाको स्पष्ट शब्दोंग्रे अखीकार किया। उसने कहा, भला में तुच्छ भिक्ष् श्रीमान्के इस अनुग्रहका कहातक धन्यवाद् दे सकता हूं। यह भापकी कृपा है जो आप इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और इनना महत्व प्रदान करना चाहते हैं। पर मैंने यह यात्रा पूजा और उपहारके 'निमित्त नहीं की है। मुक्ते तो अपने देशमें यह देख-कर वडा दु:ख हुआ कि वहांके लोगोंको धर्मका यथावत् योध हो नहीं है। पुस्तकें भी जो हैं वह अधूरी और दोपपूर्ण हैं। मनमें परस्पर बड़ा विरोध है। कितने वाक्य ऐसे जटिल हैं जिनका ठीक अर्थ क्या है इसका अवधारण करना क ठन है। हरएक मनमानो जैसे जिसे समक्षमें थाता है उनकी न्यारूपां करता है, भगवानने वया कहा इसका ठोक पता नहीं चलता है। मेरे मनमें इसके जाननेकी ६च्छा उत्पन्न हुई कि वास्तवमे भग-चानका क्या उपरेश है। किनने स्थलोंमे परस्पर विरोध देख मेरा मन दुविधेमें पडा है कि किसे प्रमाण मानूँ, कीन टीक है, किसे अप्रामाणिक कहूं। इन्हीं सव क़ुत्हरोंके समाधानके हेतु मैंने भारतकी यात्राका संकल्प अपने मनमें किया। अपने प्राणको हथेलीपर रखकर इसी आशासे चांगानसे चला कि भारतमें पहुं चकर वहाँके विद्वानोंसे उनके वास्तविक अर्थीं और व्याख्याओं मे सुनूंगा जिनका ज्ञान इधरके देशोंमें अभीतक है

ही नहीं, जा यहावालोके लिये अज्ञात और अश्रुन-पूर्व हैं। मेरा उद्देश यह है कि जिस अमोध धर्मकी वृष्टि कि शिलवस्तुमें हुई है वह वहीं के लिये क्यों रह जाये। उस लोकोत्तर धर्मका प्रचार पूर्वके देशों में भी हो। इसी विचारसे मैंने पहाडों और मरुस्यलों से होवर जाने के कष्टकों अंगीकार किया। भारतमें जाकर वहां के विद्वानोसे शास्त्रों का अध्ययन कहां गा और उनके सत्यार्थकों जिज्ञासा कहां गा इसी आशासे मेरे मनका उत्साह दिनों- दिन दढ़ता जा रहा है। बड़े दु: खकी वात है कि श्रीमान् मुझे अधेडमे रोकना चाहते हैं। मैं आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना करता है कि श्रीमान् अपना यह विचार अपने मनसे निकाल डालें और अपने प्रमणाशमें मुक्ते अधिक फासनेका प्रयत्न न करें।

महाराजने कहा कि मुझे बापमें इतनी श्रद्धा और मिल उत्पन्न हो गई है कि मैं आपके प्रेममें चिह्नल हो रहा हूं। मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है कि आप यहां ठहर जाय और मेरे पत्र-पुष्पको स्वीकार करते रहे। हिमालय पर्वत रले तो रले पर मेरी बात नहीं रल सकती। आपसे मैं यह निष्कपर मावसे कहता हूं, आप इसे श्रुवकर समझ रखें।

सुयेनच्चागने देखा कि राजा उसकी मक्तिसे कातर हो रहा है और अपने पाशमें उसे सामदाम दिखलाकर फासना चाहता है। उसने कहा कि यह सिद्ध करनेके लिये कि महाराज मुक्तपर इतनी श्रद्धा-मिक्त रखते है इतना अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं। इसका कुछ फल नहीं हो सकता। सुयेनच्चांगने पश्चिम- की कठित यात्राको धर्मके हेतु आरंभ किया है। उसका मनोरध विना सिद्ध किये मार्ग में ठहरना असम्भव है। वह अपने संकहरको अन्यथा नहीं करनेका। मेरी श्रीमान्मे यही प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा करें और मेरे मार्ग का कंटक न वनें। श्रीमान्ने पूर्वजनमों में वड़े पुण्यका संवय किया था और उसी पुण्यका फल है कि आज श्रीमान् इतने वढ़े जनपदके महाराज हुए हैं। आप न केवल प्रजाके ही रक्षक हैं अपितु वौद्धधर्मके भी रक्षक हैं। यह आपका कर्त्तंच्य है कि आप धर्मका पालन करें और उसकी रक्षा करें। पर यह आश्राम्य है कि आप उसका विद्यात कर रहे हैं।

महाराजने कहा, मैं धर्मका विद्यात कदापि नहीं करता हूं। मेरे देशमे कोई उपदेशक और शिक्षक नहीं है इसी कारण मैं आपको यहां रखना चाहता हूं जिससे आप यहां रहकर मेरी मूर्ख प्रजाको धर्मकी शिक्षा दे और उसे सच्चे मार्गपर लावें।

राजाने यहुत कुछ कहा सुना पर सुयेनच्वांग न विधला। वह उससे विदा होकर अपनी यात्रापर जानेके लिये हठ करता ही रहा ओर राजाने देखा कि वह समभानेसे नहीं मानता है। इसपर उसका मुंह लाल हो गया और अपने हाधकी आस्तोनका मुंहडी उपर चढ़ाकर राजाने उपट कर कहा कि अब आपको मनवानेके लिये मुक्ते और उपाय करना पहेगा। यदि आप इतने समभानेपर भी नहीं मानते हैं और हठ करके यथारुचि जाने-पर ही तुले हैं तो समरण रखिये कि आप किसी प्रकार जाने

नहीं पा सकते। मैं आपको यलपूर्वक रोक रख्ंगा और यांध-कर तुम्हारे देशमें भेज दूंगा। मैं आपको एक बार और विचार करनेका अवसर देता ह। अच्छा होगा कि आप मान जार्थ नहीं तो अनको पछताना पडेगा।

सुयेनच्यांगने इसपर निभय उत्तर दिया कि में तो इननी दूर धर्मकी जिज्ञासामें आया। यहाँ आकर आपके बंधनमें पड गया। आप मुक्ते आगे जाने नहीं देते हैं पर आप स्मरण रखें कि आपका इनना ही न अधिकार है कि आप मेरे शरीरको बंधनमें डाल देंगे, इसे ले आगे जाने न देंगे। लीजिये इसे जो चाहिये कीजिये, काट काटकर ढंड खंड कर डालिये। पर क्या इतनेसे आपका अधिकार मेरे चित्तपर भी हो जायगा ? आप उसे न तो वाध सकते हैं, न काट सकते हैं, न उसको किसी प्रकारसे रोक सकते हैं। वह आपकी पहुंचसे, अधिकारसे, शासनसे वाहर है। आप उसे हाध भी लगा नहीं सकते हैं।

इतना कहकर वह चुप हो गया और बैठकर सिसकने लगा। राजापर इसका कुछ प्रभाव न हुआ। वह वहाँसे उठकर अपने भवनमें चला आया और सुयेनच्वांग अपने खानपर बैठा सिसकता रह गया। राजाने तो पहले ही उसकी रक्षाके निमित्त जब उसे वहाँ ले जाकर ठहराया था नपुंसकोंको नियत कर दिया था। वह उसकी यथावत् देखभाल रखते थे और वह एक प्रकारसे बंदीगृहमें ही था। पर अंतर इतना ही था कि वह प्रेमके बदीगृहमें था और राजा उसके लिये नित्य अपने भांडारसे उत्तमसे उत्तम भोजन भेजता था और उससे नित्य यह पूछता रहता था कि किसी वात की कमी तो नहीं है। जिस पदार्थकी आपको आवश्यकता पढे नि:संकोच आजा की जिये, आपके पास पहुंच जायगा।

सुयेनच्वांगने देखा कि मैं तो यहाँ आकर बंदीगृहमें पड गया और राजा मुक्ते जवरदस्ती रोकना चाहता है। घह वडा चिंतित हुआ और उसने संकल्प किया कि अब जबतक मुभ्ते जानेकी आज्ञा न मिलेगी में अन्न जल न ग्रहण करूँगा। यह संकल्प कर वह राजाके ऊपर धाना देकर घैठा। वह तीत दिन तक अपने आसनपर एक ही फरसे विना अन्न जलके चुपचाप वैठा रह गया। इसका समाचार जब राजाको मिला तब वह स्वय उसके पास दौड़ा हुआ पहुँचा। उसने देखा कि गंभीर भाव चारण किये वह प्रशांत चित्त अचल आसन मारे वैठा है। यद्यपि तीन दिन उपवास करनेसे उसका शरीर कुछ श्रीण हो गया है पर उसका मुखडा दमक रहा है। बीर उसपर कुछ अलौकिक छवि है। राजाको अपने कियेपर वडी रुझा और पश्चासाप हुआ। वह स्येतच्यागके पाम सकुचता हुआ पहुंचा और प्रणामकर साष्टांग उसके अभी पड गया। सूयेन स्वांग भीन धारण किये मूर्तिकी भाति अपने आसनपर वैठा रह गया और तनिक भी न हिला। राजाने उसकी यह दशा देख हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज आपको सब प्रकारसे जानेकी आजा है। छुपा कर उठिये, कुछ जलपान तो कर लीजिये।

सुयेनच्यांगको राजाके कहनेका विश्वास न पड़ा। उसने कहा कि मै आपके वचनका विश्वास नहीं करना। यदि आप सच कहते हैं तो सूर्य्यदेवको साक्षी देकर उनकी ओर हाथ उठाकर शपथ करके कहिये कि आपको कभी नही रोकूँगा। राजाने कहा कि जब आपको विश्वास नहीं वडता है तो सूर्यं-देवकी बोर हाथ उठानेकी कौनसी वात है, चलिये भगवानके मदिरमें चलें और वही प्रतिज्ञा करे। सुयेनच्वाग यह सुनकर उठा और राजाके साथ भगवान बुद्धदेवके मंदिरमें गया। वहाँ राजमाता और महारानी काउचाग भी पथारी। वहां राजाने पहले भगवानकी पूजा की और कहा कि मै भगवानकी शपथ करता हूं कि मै भिक्षु सुयेन क्यागको अपने भाईके सदृश समभू गा और उसे धर्मकी खोजमें भारतवर्षकी यात्रा करनेकी आज्ञा द्ंगा और कभी न रोक्ंगा। राजाने कहा कि लीजिये भगवन्, अब अपकी संतोष हुआ पर इतनेसे आपका पीछा नहीं छूटेगा। आप भी प्रतिज्ञा कीजिये कि जब आप भारतवर्षसे लौटेंगे तो आकर यहा तीन वर्ष इस जनपरमे ठहरेंगे और मेरे उपहारको प्रहण कर यहावालोंको धर्मका उपदेश करेंगे। और यदि आप कभी बुद्धत्वको प्रात हों तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरी रक्षा और पूजाको वंसे ही स्त्रीकार करं जैसे भगवान शाख्यसिंहने राजा प्रसेनजित वा विम्वसारको पूजा और सेवाको स्वीकार किया था। सुयेन-च्वागरे कहा तथास्तु।

राजानें उससे कहा कि आपको मेरी एक और प्रार्थना स्वीकार करनी पढ़ेगी और वह यह है कि आप यहां एक मास तक ठहरकर मेरे निमंत्रणको स्वीकार कर जिन-वांग-पान जो सूत्रकी व्याख्या सुना दे और इतने समयमें में यथाशक्ति आपके लिये यात्राकी सामग्री तैयार करा दूंगा जिससे मार्गमें आपको कुछ भी तो उससे सुभीता होगा। सुयेनच्वागने राजाकी यह बात भी मान लो धीर अपने स्थानपर आकर अन्न जल ब्रहण किया।

सुयेनच्वांगको राजाके अनुरोधसे कांडवागमें अपनी
प्रतिज्ञाके अनुसार एक मास्ततक टहर जाना पड़ा। वहा वह
रहकर नित्य उपदेश मएडपमें जाता और सिहासनपर वैठकर
सूत्रकी व्याख्या करता। राजा उसको उपदेश मएडपमें ले
जानेके लिये स्वय आता और उसे अपने साथ वहा ले जाता।
समामएडपमें जव वह उपदेशके सिंहासनपर वैठता तो राजा
स्वयं अपने हाथसे सिंहासनपर चढनेके लिये उसके आगे
पादपीठ रखता था और वडी श्रद्धा-मिक्से अपनी रानी समेत
वैठकर उसके व्याख्यानको श्रवण करता था। वहे वहे विद्वान
मिश्रु और राजकर्मचारो कथा सुननेके लिये इकहे होते थे।
सुयेनच्वांग उस श्रन्थकी ऐसी मनोहर व्याख्या करता था कि
सव लोग उसे सुनकर उसकी विद्या और वृद्धिकी प्रश्ना

महीनाभर हो गया इस बीचमें काडचांगाधिपतिने सुयेन

च्वागकी यात्राके छिये समुचित सामग्रियां एकत्रित करके उसको विदा करनेकी तैयारी की। उराने वीस वर्षके लिये उसके खान-पान, असन-बसन और वाहन-यानका सब सामान कर दिया। नाना भांतिके वस्त्र, आदि जो भिन्न भिन्न प्रकृति-वाले देशोंमें उपकारक हों प्रदान किये। सी अशर्फियां और तोन लाख रुपये, पाँच सी थान रेशमी ताफने और नाना भांतिके पदार्थ तीस घोड़ोंपर छदाकर उसके साथ कर दिये। उसने उसकी सेवाके लिये चौवीस दास दिये और उनको कहा कि वे सब प्रकारसे स्रथेनच्वागकी सेवा करें। इसके अतिरिक्त उसने ये:-दूँ-खाके नाम एक पत्र लिखा और उसके लिये दो गाहियोपर पाच सौ थान रेशमी ताफ्ते और विविध भांतिके फल उपहार स्वरूप लदाकर अवने एक धर्मामात्यके साथ कर दिया। इतना ही नही उसने मार्गमें पड्नेवाछे वौबीस जनपर्वेके अधिपतियोंके नाम पत्र लिखकर दिये और सबसे प्रार्थना की कि यह श्रमण भारतवर्षको जा रहा है और मेरा अत्यन्त हितू है। आप लोग हुगाकर जहांतक हो सके ऐसा प्रश्व कीजियेगा कि इसे यात्रामें किसी प्रकारका कप्टन हो। इसका ऋण मेरे ऊपर होगा। चलते समय सुयेनच्यांगके पास इन सब पदार्थी -को चार श्रमणेरी सहित मेज दिया और स्वय अपने मन्तियों और जनपद्के प्रधान मिक्षुशोंके साथ उसे विदा करनेके लिये उसके स्थानवर आया ।

सुयेनच्यांगने महाराजकी यह उदारता और सौजन्य देखकर

कहा कि मै महाराजके इस उपकारकी कहांतक प्रशसा कर सकता है। मेरे पास इतने शब्द नहीं और इसके लिये उपयुक्त शब्द मुक्ते मिल भी नहीं सकते। आपकी इस सहायतासे मुक्ते आशा है कि मैं अपने उद्देश्यको पूरा कर सक्त गा। अब कपाकर मुझे अधिक न ठहराइये और ऐसा प्रबन्ध की जिये कि मैं कहह यहांसे प्रस्थान कर्ता। श्रीप्रान्ते मुक्त तुच्छ भिक्षु पर जितना अनुप्रह किया है उसकी कृतज्ञनाका भार मुक्तपर सदा रहेगा। मैं भिक्षु इतनी सामग्रो लेकर क्या कर्तांगा? इसपर राजाने कहा कि जब मैं आपको अपना भाई कहा तो आप सब प्रकारसे मेरी सपित और ऐश्वर्थके भागी है। यह आपका है, इसे स्वीकार क्रीजिये। इतने धन्यवाद देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी तैयारी क्रीजिये। कल प्रात.काल ही यहांसे चलना होगा।

दूसरे दिन सुयेनच्यांग प्रातःकाल उठा और अपने मुँह हाथ घोकर थोड़ा सा जलपान किया और चलनेको तैयार हो गया। महाराज और समस्त राजपियार तथा अमात्यवर्ग और राज्यके प्रधान कर्मचारी और भिक्षु-मण्डल उसके साथ पहुंचानेके लिये नगरके वाहरतक आये। सब लोग चलते समय सुयेनच्वांगसे मिले और सबको आंकोंमे आंसू भर आये। कोई तो सिसकियां भरता था, कोई फूट फूट कर रोता था। रात को राजा ने महारानी और राजपरिवारको नगर लीट जानेको आजा दो और आप अपने परिचारको और प्रधान भिक्षुगण समेन कई मंडिलनक सुयेनच्वांगके साथ

गया। जब अपने जनपदकी सीमापर पहुंचे तो सुयेनच्यांगके बहुत आग्रह करनेपर वह अपने नगरको छौटा। चलते समय वह वालकोंकी भाति चिल्ला चिल्लाकर रोता था और वार बार सुयेनच्यागसे मिलना था और कहता था कि कृपाकर भूल मत जाइयेगा और छौटते समय अपने दर्शन इस दासको अवश्य दीजियेगा।

## मोच्युप्त

काउचांगके महाराजको विदाकर सूथेनच्चांग अपने साथियोंसहित चूष्ठान और तो-चिन नगरोंसे होता हुआ ओ-कि-नी (यघी हिसार) के जनपद्में पहुचा। वहां उसे दक्षिण दिशामें एक पहाडी पंडी जहां अफूका झरना है। यहाँपर यह भरना पर्वतके ऊपरसे गिरता है। उसका जल वहत स्वच्छ और निर्मल है। यहांपर रात विताकर दिन निकलने-पर वह :पश्चिम दिशामें आगे बढा और चन्द्रगिरि पर्वतको पार किया। यह पर्वत वडा निशाल है और बहुत दूरतक चला गया है। इसमें वादीकी खान है और पश्चिमके देशोंमे यहींसे चांदी निकालकर जाती थो। पर्वतके पश्चिम चलकर उसे हाकुर्मोका एक भुंड मिला। हाकुर्मोने उसे घेर लिया और ल्टनेका विचार करने लगे। सुथेनच्वांगने कहा—तुमको ल्टनेसे क्या काम, जो तुमको चाहिये वह खुशीसे ले ली। फिर तो डाकु भोंने जो जो मांगा उनको देकर वह आगे बढ़ा

और ब्रो-कि-नीकी राजधानीके पास पहुंचकर नदीके किनारे पड़ाव किया और वहीं रातको सब रह गये।

प्रातःकाल ओ-िक-नीके राजाको सूचना मिली कि मिशु सुयेनच्चांग चीन देशसे काउचांग होता हुआ आ रहा है और और राज्यके प्रधान कर्मचारियों और भिक्षुओंको बुलाया और सवको साय छेकर उसके स्वागतके छिये नगरके बाहर निकला **और उसे बड़े आदर सत्कारसे छे जाकर अपने राज**प्रासा**द**में उहराया और नाना भातिके भक्ष्यभोज्यसे उसकी पूजा की। सुयेनच्चांग यहां एक रात उहर गया। प्रातःकाल होते ही वह आगे वढा और एक नदी पार करके एक समथल प्रदेशमें पहुंचा। इस मैदानको कई दिनोंमें पार कर 'किउचो' जनपदकी सीमा-पर पहुंचा। थोड़ी दूर आगे चलनेपर किउचीकी राजधानी मिली। उस समय वहां रथयात्राका महोत्सव था। कई सहस्र मिक्षुओंकी मोड़ लगी थी। नगरके पूर्व द्वारपर सब लोग उत्सवमें रथयात्राके साथ जा रहे थे। वीचमें रथ था जिसके ऊपर भगवानको सुन्दर मुर्ति स्थापित थी। नाना भौतिके बाजे चज रहे थे, सब छोग आनन्द मना रहे थे।

राजा सुयेनच्यांगके आगमनका समाचार पाकर अपने मंत्रियों और प्रसिद्ध श्रमण मोक्षगुप्तके साथ उसकी अगवानी-को आया और उसे छेकर रथयात्राके उत्सवमें जाकर सम्मि-छित हुआ। यहां सब भिक्ष, उठकर सुयेनच्चांगसे मिछे। वहां सुयेनच्वांगने एक भिक्षु से फूलकी डिलिया ली और भगवानकी प्रतिमापर चढ़ाया और पूजा करने वैठ गया। फिर मोक्षगुत भी आकर उसके पास बैठा। फिर मिक्षु ओने हाथमें फूल लेकर परिक्रमा की और वहां सबको द्राक्षारस पान करनेको मिला। इस प्रकार सारा दिन सब रथयात्राके साथ मन्दिर मन्दिर फिरते रहे। जहाँ पहुंचते वहाँ उनको द्राक्षारस पान करनेको मिलता था।

सायंकालके समय सब अपने अपने खानपर सिधारे और सुयेनच्यांगको राजाने एक उत्तम स्थानपर ठहराया और उसका सव मातिसे सेवा सत्कार किया। वहां एक रात रहकर दूसरे दिन वह मोजनान्तर भो शैलिनी नामके विहारमें जो नगरके उत्तर-पश्चिम दिशामें नदी-पार था और जहां महा स्थविर मोक्षगुप्त रहता था गया। वडां मोक्षगुप्तने उसका बड़ा भादर किया और पास वैठाकर कहा कि इस देशमे संयुक्तानिधर्म कोश और विभाषाकी तथा अन्य सूत्रोंकी अच्छी शिक्षा दी जाती है। आप यहीं रह जाइये और ठहरकर उनको अध्ययन कीजिये। भारतवर्ष जाकर क्या कीजियेगा ? वहां जानेमें विविध मातिके कप्ट उठाने पड़ेगे। इसपर स्येनच्यांगने पूछा कि क्या यहां योगशास्त्रकी भी शिक्षा दो जाती है। इसे सुन मोक्षगुप्तने कहा कि 'योगशास्त्र' क्या, वह तो ब्राह्मणोंका शास्त्र है। भला वीद भी कही योगशास्त्र पढ़ते हैं ? इसपर सुयेनच्वांगने कहा-महाराज, विभाषा बोर कोशशास्त्रोंकी शिक्षा तो हमारे देशमें भी

होती है पर मुफ्रे खेदके साथ कहना पड़ता है कि मुझे तो उनकी युक्तियां दोषयुक्त और हेतु निर्वल दिखाई पड़ते हैं । उनसे सार-वस्तु समाधिका छाभ नहीं हो सकता है। इसीकी खोजमें तो में इतनी दूर आया हैं कि महायानके योगशास्त्रका अध्ययन कहुंगा। यह योगशास्त्र भगवान मैत्रेयका उपदिष्ट है और आप उसे ब्राह्मणोंका शास्त्र घतलाते हैं। मोक्षगुप्तने कहा कि आप विभाषाशास्त्र और अन्य सूत्रप्रधोंका अध्ययन कर चुके हैं ? आप यह कैसे कहते हैं कि उनमें सार नहीं है ? सुयेनस्वागने कहा—आप तो उसे भलीमांति जानते हैं ? मोक्षगुप्तने कहा हां, मैं जानता हूं। फिर पहले तो सुयेनच्यांगने कुछ कोशके संवन्धमें प्रश्न किये पर मोक्षगुप्त कुछ कहकर अंतको चलकर चुप हो गया। फिर सुयेनच्त्रांगने उससे किसी शास्त्रके वा-क्यांशका अर्थ पूछा । इसपर सुयेनच्वांगने कहा कि यह वाक्य तो उसमें कहीं है ही नहीं। इसे सुन महा स्थविर ची यूए जो वहाके राजाके चवा थे और वहीं बेठे थे बोल उठे कि आप क्या कह रहे हैं, यह वाक्य शास्त्रका है और उन्होंने यह कहकर पुस्तक खोली और उसमेंसे वह वाक्य निकालकर दिखा दिया। मोक्षगुप्त इसपर बड़ा लिजन हुआ और कहने लगा कि मैं बूढा हो गया। अब मेरी स्मृति अच्छो नहीं रह गई है। उस समय फिर मोक्षगुप्त सुयेनच्यागके सामने अपना मुंह नहीं खीलता था और अपने शिष्योंसे कहा करता था कि यह चीनवाला श्रमण साधारण मनुष्य नही है। शास्त्रार्थमें उसका सामना

करना हंसीखेळ न जानना। भारतमें भी साधारण मिक्षु उसके सामने बात नहीं कर सकते हैं। प्रश्लोंका उत्तर देना तो दूरकी वात है।

सुयेनच्वांगको यहां दो प्रहीनेसे ऊपर आकर ठहर जाना पड़ा। कारण यह था कि छिंग पर्वतके दर्गीमें वर्फ जमी थी और मार्ग आगे जानेके छिये साफ न था।

## येः-दूँ-खाँ

यहांसे सुयेनच्यांग दो महीने उहरकर जब मार्ग कुछ - जानेयोग्य हुआ तो रवाना हुआ। यहांके राजाने उसके जाते . समय अनेक ऊंट, घोढे और दास मार्गमें सहायता करनेके छिये साथ कर दिये और स्क्य मिक्षु मंडल सहित बहुत दूरतक उसे पहुँ चानेके लिये आया। राजांके लीट आनेपर सुयेनच्यांग आगे बढ़ा और दो दिन बीतनेपर उसे दो हजार तुकीं डाकू मिले। यह सब घोढ़ेपर सवार थे और किसी कारवानको लटकर आये थे और लूटका माल बांट रहे थे। बाँटनेहीमें बाँट न बैठनेके कारण परस्पर लड़ने लगे और मारकाट हो पड़ी। इसी बीचमे सुयेनच्यांग अपने साथियो समेत आता हुआ देख पड़ा और सबके सब लड़कर तितर वितर हो गये।

पश्चिम दिशामें ६०० छी जाकर और एक छोटीसी मरुभूमि-को पारकर पो: छो-का (बालुका ) में जिसे तुकें छोग, किमे कहते थे पहुंचे। वहाँ एक रात रहकर उत्तर-पश्चिम दिशामें ३००

ली चलकर एक मरुस्थल मिला और मरुस्थल पारकर लिंग पर्वतमालामें पहुंचे। इसे मुस्रद बघान फहते हैं। यह पर्वत बडा ही दुरुह और विषम है। इसके शिखर आकाशसे बातें करते और सदा हिमाच्छन्न रहते हैं। उनपर सूर्य्यका प्रकाश पडकर इतनी चमक होती है कि आँखे चौंधिया जाती हैं और लोग अंघे हो जाते हैं। यहाँकी वायु भी इतनी ठंढी और प्रखर चलती है कि समूर और पश्मीनेसे सारा शरीर ढका रहे तो भी जाड़ेके मारे लोग कांपने लगते हैं। वहां न तो कही सुखी भूमि मिलतो है और न कहीं ऐसा स्थान है जहां यात्री अपना भोजन पका सकें वा विस्तर विछाकर छेट सकें। नीचे ऊपर चारों ओर वर्फ ही बर्फ है। उसीपरसे छोग चलते हैं और उसीपर नीद लगनेपर अपने विछावन डालकर सोते हैं। इस दारुण पहाडी माग से होकर स्येनच्यांग और उसके साथी सात दिनतक वडी आपत्तियोंको भेलकर वाहर निकले। शीतके मारे तेरह चौदह मनुष्य मार्ग में ही ठंढे हो गये और बैलों और घोड़ोंका तो कुछ कहना ही नही।

पर्वतसे निकलकर उसे सिगकी भील मिली जिसे तुर्क लोग हसककुल कहते हैं। यह भोल घेरेमे चौदह पंद्रह सो ली थी। भील पूर्व-पश्चिम लंबी थी और उत्तर-दक्षिणकी चौड़ाई बहुत कम थी। इसका पानी गरम था और वायुके वेगसे दस दस बारह बारह हाथ ऊंची लहरें उठती थीं।

इस भोलके किनारे किनारे चलकर उत्तर-पश्चिम दिशामे

५०० छीसे ऊपर जानेपर स्रो नामक नगरमें पहुं से। यहाँपर ये:- दूँ लाँ उस समय शिकार खेळने आया था और अपनी सेना सिंहत पड़ाव डाछे था। जिस समय सुयेनच्वाग स्रो नगरमें लाँके पड़ावमें पहुंचा वह शिकारपर जा रहा था। लाँ हरे रंगका रेशमी पहने हुए था। उसके बाळ खुळे छटक रहे थे और सिरपर रेशमी सिरबंध बंधा हुआ था। उसके साथ २०० सरदार थे जिनके सिरपर अछके थीं और कामदार परिधान पहने हुए थे। उसके दायें वाये समूर और पश्मीना पहने हुए सैनिक थे जो धतुष और माळे बांधे हुए घोड़ों और ऊँटोंपर सवार थे।

खाँ सुयेनच्वांगके पहुँ चनेके समय शिकारपर निकल चुका या । समाचार पाते ही वह उससे मिला और मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि में शिकारपर जा रहा हूं। कृपा-कर दो तीन दिन आप लोग विश्राम कीजिये। तवतक में शिकारसे लौट बाऊँगा। उसने अपने नमोचियों (प्रधान कर्मचारियों) को आक्षा दी कि इनको ले जाकर एक बृहत् खेमेमें खाली कराकर उहराओ और इनके खाने पीनेका समुचित प्रवन्ध कर हो।

तीन दिन बीतनेपर ये:-दूँ-खाँ शिकारसे छोटा । वहाँ पहुँ व कर सुयेनच्यांग को अपने पास बुछवाया। सुयेनच्यांग को अपने पास बुछवाया। सुयेनच्यांग के आनेपर वह स्वयं अपने खेमेसे वाहर निकछा और कोई ३० पगसे सुयेनच्यांगको स्वागतपूर्वक हाथ पकड़कर अपने खेमेमें

आया । उसका खेमा क्या था छोटा मोटा प्रासाद था । उसकी कनातों और चंद्वेपर जरदोजी कामके फूछ पत्ते ऐसे बने हुए थे जिनके ऊपर आंख काम नहीं करती थी । खेमेके मीतर दुतर्फा काछीनें विंछी हुई थीं, जिनपर उसके सरदार चमकीछे रेशमी वस्त्र पहने वैठे हुंप थे । खाँने सुयेनच्वांगको बढ़े आदरसे छे जाकर खेमेमे एक उच्च आसनपर बैठाया । तुर्क छोग अग्निपूजक थे इस कारण वे छकड़ीको चौकीपर नहीं बैठते थे । चह भूमि-पर काछीन विद्याकर बैठे हुए थे । पर सुयेनच्वांगके छिये एक छोहेका ऊँचा पात्र मंगवाकर उसपर मोटा गद्दा विद्याकर आसन बनाया गया था।

सुयेनच्वांगके आसनपर वेड जानेपर खाँन दुभाषियेको वुलवाया और उसके द्वारा उससे कुशल-प्रसन्न पूछा। इसी वीवमें काउचांगका अमात्य और अन्य राजकर्मचारी वहाँके राताका पत्र और उपहार लेकर पहुंचे। खाँने बढ़े आदरसे उठकर पत्रको अपने हाथसे लिया और उपहारकी एक एक चोजको देखा। फिर सबको बैडाया। तद्दनन्तर मद्य मंगवाया और सब लोगोंके सामने पानपात्र रखा गया। फिर मद्यपान आरम हुआ। सुराहीपर सुराही लुढ़काई जाती थी। सुयेनच्वांगके लिये द्वाक्षारस मंगवाया गया। उसने भी थोड़ासा एक पात्रमें लेकर पिया। थोड़ी देरमें मोजन लाया गया। माँति भाँतिके मांस और रोटियां कटोरों और थालोंमें भर भरकर सबके आगे रखी गईं। सुयेनच्वांगके लिये चावल, चपातियाँ

दूघ, शक्कर, मिश्री आदि मंगाया गया। सब छोगोंने खाना आरम्म किया। खा बुकनेपर जब सब हाथ मुंह घो चुके तो फिर मद्यपान आरंम हुआ। इस बीचमें माँति भाँतिके सुरीछे बाजे बजते थे और गानेवाछे अपने मनोहर अछाप और तान सुनाते थे।

मद्यपान करके खाँने सुयेन न्यांगसे प्रार्थना की कि कृपाकर आप कुछ बौद्धधर्मके मुख्य सिद्धान्तोका उपदेश कीजिये। सुयेन न्यांगने अपने उपदेश आरम किये और पहले दश शोलोंकी न्यांख्या की, फिर अहिंसाके महत्वका वर्णन किया, फिर परमिता आदि निर्वाण के साधनोंकी न्यांख्या करके अपने उप देश समाप्त किये। वह उपदेशोंको सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि अपनेको समाल न सका और विवश हो सुयेन न्वांगके सामने हाथ उठाकर साष्टांग गिर पड़ा और आनन्दमें मझ हो गया। वड़ी रात बीतनेपर सब लोग समासे उठे और अपने अपने खोमें सिधारे।

वहां उहरे कई दिन बीत् गये। जब सुयेनच्वांग खांसे विदा होनेके लिये आज्ञा मागने गया तो खांने कहा कि आप हिन्दुस्तानमें जाकर क्या करेंगे। वह देश बड़ा गरम है। वहाँके लोग कालेकलूटे होते हैं और वल्लसे अपने शरीरको गुप्त नहीं रखते। उनको देखनेसे घृणा उत्पन्न होती है। सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि कुछ भी हो मेरा विचार है कि वहाँ जाकर तीर्ध-सानोंका दर्शन करूँ और वहां रहकर धर्म और धर्मग्रंथोंकी

खोज करूं। मैं वहाँ जानेसे रुक नहीं सकता हू, इस कारण आप जितने ही शीव्र मेरे जानेका प्रवन्ध कर दें और मुक्ते विदा करें उतना ही अच्छा होगा।

निदान खांने आज्ञा दी कि पूछो मेरे साथ कोई ऐसा भी पुरुष है जो चीनी भाषा और अन्य देशोंकी भाषाको जानता है। खोजनेपर एक युत्रक मिला जो कई वर्ष तक चांगानमें रहा था और चीनी भाषा अच्छी तरह समभ सकता था। उसे लाकर खांके सामने पेश किया गया। खां उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे 'मो-तो-ता क्वान्' की उपधि दे अपने प्रधान छेलकके पद्पर नियुक्त किया कि तुम मेरी ओरसे पश्चिम-के भिन्न भिन्न देशोंके नरपितयोंके नाम चिट्टियां लिख लाओ कि श्रमण सुयेनच्वांग भारतवर्षकी यात्रा करने जा रहा है। हमारा परम मित्र है उसकी यह यात्रा केवल सच्चे धर्मकी खोजके निमित्त है। उसमें जहांतक हो सके सहायता देना आप लोगोंका परम कर्तन्य है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसको जिस जिस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता पहे प्रदान करंनेमें अपनी उदारताका परिचय दें। इसके पुरायके भागी आप होने और मैं आपका परम अनुगृहीत हूंगा।

ये: दूँ खांने इस प्रकार मार्ग के अनेक जनपदोंके शासकों और राजाओंके नाम पत्र छिखाकर अपने उस नवीन छेखकको आज्ञा दी कि तुम इन पत्रोंको छेकर श्रमणके साथ कपिशाके देशतक जाओ और सब पकारसे ऐसा प्रबन्ध करो कि श्रमणको यात्रामे किसी तरहका कष्ट न पहुंचने पाये। चलते समय खांने सुयेनच्वांगको लाल साटनका सिरोपाउ परिधान भेट किया और ५० थान रेशमी वल्ल प्रदान किये। वह उसके साथ खयं दस लीतक मार्गमें पहुंचाने आया और चलते समय बड़ी श्रद्धांसे प्रणामकर अपने पड़ावको लीट गया।

यात्री सुयेनच्वांग अपने साधियों समेत खांसे विदा होकर ४०० ली चलकर पिगू प्रदेशमें पहुंचा। इस प्रदेशमें अनेक छोटी छोटी निद्यां प्रवाहित थीं। बड़ा ही मनोरम और हरा भरा प्रदेश था। यहांके सारे वृक्षवनस्पति हरे-भरे और फूल और फलोंसे लदे हुए थे। देशकी प्रकृति अत्यन्त सुखप्रद थी और वह स्वर्ग सदृश जान पड़ता था। खां यहां उष्णकालमें आकर रहा करता था।

#### यथा राजा तथा प्रजा

पिंगूसे १५० ली जाकर यात्री तारस नगरमें पहुंचा। फिर तारस से चलकर कई छोटे २ नगरों से होता हुआ नूजीकन्दमें आया। नूजीकंदसे चेशी वा ताशकंद पहुंचा। ताशकंद से वह एक मरुमूमिसे निकलकर समरकंद पहुंचा। समरकंद के लोग बौद नहीं थे और अग्निकी पूजा करते थे। वहां दो विहार प्राचीनकालके थे पर वे जनशून्य पड़े थे और कोई मिश्चु नहीं रहता था। यदि दैवयोगसे कोई वाहरका मिश्चु आकर उनमें उहरता था तो वहांके अधिवासी हाथमें मशाल लेकर उसके पीछे दौड़ते थे और उसे वहां रहने नहीं देते थे।

यहांके राजाने पहले दिन तो सुयेनच्वांगका स्वागत नहीं किया और मिलनेमें उसका बड़ा अपमाम किया पर दूसरे दिन सुयेनच्यांगने राजासे कार्य कारणके ऊपर वातवीत आरम्म की, कर्मफलका निर्वाचन करते हुए पाप-पुण्यके लक्षणोंका वर्णन किया और बौद्ध-धर्मके तत्वका निरूपण करते हुए उप-देश किया, तो राजाका मन फिर गया और उसने सुयेनच्यांग-से प्रार्थना की कि कृपाकर आप मुझे वौद्धधर्मके दश शीलकी दीक्षा देकर अपना उपासक बना लीजिये। सुयेनच्वांगने राजा-को दश शीलवत ब्रहण कराकर वौद्धधर्मकी दीक्षा देकर अपना उपासक वना लिया। फिर क्या था, वह सुयेतच्यांगका भक्त हो गया। दूसरे दिन सुयेनच्वांगके दो श्रमणेर विहारमें जहां यहुत दिनोंसे कोई भिक्ष्र जाने नहीं पाता था भगवानकी पूजा करने गये। अधिवासी जलते हुए लूक लेकर उनके पीछे दौढ़े और विहारमें घुसने न दिया। श्रमणेरोंने आकर राजासे निचेदन किया। राजाने तुरन्त आहा दी कि अपराधियोंको यांधकर मेरे सामने हाजिर करो। नगरके कोतवालने उनको पकड़कर राजाके दरवारमें उपस्थित किया सीर राजाने उनके हाध काट लेनेको श्राज्ञा दो । इस कठिन दएड प्रदानसे सारे राज्यमे सनसनी फैल गयी पर सुयेनच्वांगने राजासे कहा कि इनको अङ्ग-छेदनका दएड न दिया जाय और नाना भांतिसे धर्मका उपदेश किया। इसपर राजाने उनके हाथ काटनेके द्रवहको क्षमा कर, अपने सामने पिटवाकर नगरसे बाहर निकलवा दिया।

इससे सब छोटे-वढे सुयेनच्यांगके भक्त हो गये और फुंडके फुंड उसके पास धर्मोपदेशके लिये आने लगे। सुयेनच्यांगने वहां उहरकर एक वृहत् समा की और उसमें सबको धर्मोपदेश किया। उस समामें अनेकोंने परिवज्या ग्रहण की और विहारमें रहने लगे। इस प्रकार सुयेनच्यांग वहां दो-चार दिन रहकर बौद्ध धर्मका उपदेश देकर वहांके लोगोंको सन्मार्ग पर ले आया।

#### त्रिया-चरित्र

समरकंदसे चलकर यात्रो दक्षिण पश्चिम दिशामें चलकर केश वा 'कसक' आया। इसे अब 'शहरे सन्त्र' कहते हैं। यहांसे पुनः दक्षिण-पश्चिम दिशामें चलकर एक पर्वतमालाके भयानक और तङ्ग दरेंसे होकर 'लौहद्वार' से होकर निकला। यह मार्ग अति दुर्गम और ऊवड़-खावड़ था। दोनों ओर तुङ्ग शिखर खढे आकाशसे वातें करने थे। मार्ग में न कही जल था और न कही हरियाली देख पड़ती थो। राह इतनी तग कि कहीं कहीं तो दो आदमी एक साथ च उनेमें जा नहीं सकते थे। लौहद्वार-के पास दोनों ओर तुंग पर्वत सीधे खड़े थे, जान पड़ता था कि दो दोवालें हैं। उन्हीं दोनों पर्वतोंको वेधकर लोहेका फाटक लगाया गया है। वह किवाड़ बड़े सुदृढ़ और भारी हैं। उनमें लोहेकी वडी बड़ी पुलियाँ जड़ी हुई हैं। यह फाटक तुकों को आगे वढ़नेसे रोकनेके लिये लगाया गया था।

इस ळीहद्वारसे निकलकर तुपारसे होता हुआ उसने

आक्षस नदी पार की और हो (कुंदुज) के जनपदमें पहुंचा। यहांका शासक ये:-दूँ-खाँका ज्येष्ठ पुत्र तात्शेः था। उसका विवाह काउचांगके महाराजकी बहन दोखान्नसे हुआ था। दोखात्नका जब देहान्त हो गया तो तात्शेःने दोखात्नकी छोटी बहनसे विवाह किया। यह राजकुमारी बड़ी ही दुश्चरित्रा थी और अपनी बड़ी बहन दोखात्नके पुत्रके जो युवावस्था प्राप्त था अनुचित प्रेमपाशमें बद्ध हो गई थी। वह अपने पति तात्शेः के प्राणकी गाहक हो गई थी। उसने उसे मारनेके छिये विष देना आरम्भ किया था और उसी विषके प्रमावसे तात्शेः रोगग्रस्त हो रहा था। उसने अपने नीरोग होनेके लिये एक ब्राह्मणको भारतसे बुलाया था और उससे अनुष्ठान करा रहा था। जिस समय सुयेनच्यांग वहां पहु'चा तात्शेः खाटपर पड़ा था, उसका अबतब लग रहा था। सुयेनच्वांग तात्शेः और उसकी पत्नीके नाम पत्र लाया था। उसने पत्र पढ़ाकर सुना और तुयेनच्यांगको अपने पास बुळवा कर मिला। उसने कहा कि आपके दर्शनसे याज मेरी आंधें ख़ुल गई हैं। आप यहां कुछ उहरिये और विश्राम कीजिये। तबतक यदि मैं उठ खड़ा हुआ तो मैं स्वयं आपको अपने साथ छेकर भारतवर्षको खढ़ंगा।

निदान सुयेनच्वांगको कुंदुजमें ठहरना पड़ा। पर उस दुष्टा स्त्रीने अपने पतिके प्राण ही छे छिये और विषकी मात्रा अधिक देनी आरम्भ को और दो एक दिनमें तात्खाँ इस संसार-से चल बसा। उस समय उस दुष्टाकी गोदमें एक छोटासा बालक था। तात्वांके मरनेपर उसकी दाहिकया की गई और श्रमण सुयेनच्वागको इस कारण वहां एक माससे अपर उहर जाना पडा। तात्के अनन्तर उसका उयेण्ड पुत्र जो दो-खात्नसे पैदा था उसके स्थानपर कुंदुजका शासक बना। फिर उसकी विमाताने अपने पतिका घातकर अपने वहिनके पुत्र नवीन शासकसे विवाहकर उसकी रानी बनी।

यहाँ सुयेनच्वागको धर्मसिंह नामक एक मिश्रु मिला। वह भारतवर्ष हो आया था और त्रिपिटकका अहै त विद्वान था। सुयेनच्यागसे जब उसको मेंट हुई तो उसने पूछा, आप शास्त्रोंको जानते हैं ! धर्मसिंहने कहा, हां में जानता हूं और इतना हो नहीं में उनको समझा भी सकता हूं। इसपर सुयेनच्वागने उससे विभाषा और कुछ सूत्रोंके अर्थ पूछे। यह प्रश्न वहें कठिन थे और धर्मसिंहने स्पष्ट शब्दोंमें अपनी अज्ञता स्वीकार कर ली। उसके शिष्यगण इसपर कुछ लज्जित भी हुए। पर धर्मसिंहने सच्ची वात कहो थी। वह सुयेनच्वागका मित्र हो गया और सदा उसकी प्रशंसा करता था। अपने शिष्योंसे कहा करता था कि यह चीनका अभण वड़ा वृद्धिमान है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता।

जब तात्रोःका मृतककर्म हो गया और उसका उयेष्ठ पुत्र तेलेशेः उसके स्थानपर बैठ गया तो सुयेनच्यांग उससे विदा होने-की आज्ञा मांगने गया। उसने कहा कि मेरे राज्यमे 'वाह्लीक' (वाक्तर) भी है किन्तु उसके उत्तरमें आक्षस नदी पड़ती है। उसकी राजधानी छोटा राजगृह कहलातो है। वहां बीदोंके अनेक विहार और स्तूप हैं। स्थान दर्शनीय है। मैं तो कहूंगा कि जब आप यहां था ही गये हैं तो वहां भी होकर दर्शन करते जाइये। इसमें आपका अधि क समय नहीं छगेगा। तबृतक आपके दक्षिण जानेके छिये सवारी और गाड़ी आदिका प्रबंध हो जायगा।

उस समय वहां वाह्लीकके बीसों भिक्षु तात्रोः के मरनेका समाचार पा तेलेशेः के पास अपनी सहानुभूति प्रगट करने आये थे और समरकंदमें उहरे थे। जब सुयेनच्यांगकी उनसे भेंट हुई तो उन लोगोंने कहा कि यदि आपको वाह्लीक चलना है तो हमलोगोंके साथ ही चले चलिये। इस समयमें मार्ग साफ है, निकल चलिये। नहीं तो जब वर्फ पड़ने लगेगी तो आपका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना कठिन हो जायगा।

#### चुद्र राजयह

निदान सुयेनच्यांग शे:से विदा हो उन्हीं भिक्षु ओंके साथ चल पड़ा और कई दिनोंमे वाह्लीक पहुंचा। यहां आकर उसने देखा तो राजगृह नगर खंडहर पड़ा था, पर स्थान यडा हो रमणीक था। नगरके वाहर दक्षिण-पश्चिम दिशामें नय संघाराम नामक एक बृहत् संघाराम था। इस संघाराममें भगवान बुद्धदेवका जलगत्र दांता और पिच्छिका थी। जलपात्रमें दो पेक जल आता था। दांता एक इंच **लम्बा ८∥ इ'च चौडा था। कुछ पीलापन लिये सफेद रङ्ग**का था। पिच्छिका वा बुहारी कुशकी तीन फुट लम्बी, और गोलाईमें ७ इ'च थी। उसकी मूठपर बहुत सुन्दर काम बना था और विविध भांतिके रत्न जड़े हुए थे। यह तीनों पदार्थ सदा मंदिरछें बन्द रहते थे और उत्सवके दिन वाहर निकाले जाते थे और यती गृही आकर उनकी पूजा करते थे। मक्तोंको उनमे कभी कभी प्रकाश भी निकलता देख पड्ता था। संघारामके उत्तर एक स्तूप था और दक्षिण-पश्चिम दिशामें एक वडा पुराना विहार था । नगरके उत्तर-पश्चिम ५० छीपर तीचेई और उससे उत्तर ५० लीपर पोली नामका त्राम था। वहाँ ग्यारह-वारह हाथ ऊच दो स्तूप थे। यह दोनो मह्योक तथा तणुष नामके दो वंश्योंके वनवाये थे। यह दोनों वैश्य जव भगवान् गौतम वुद्धको बोधिज्ञान प्राप्त हुआ था तो गयाके पास मगधमे चावल खरीदने गये थे और वहाँ भगवानसे धर्मोपदेश श्रवणकर दश शीलवत जिसे शिक्षापद भी कहते हैं त्रहण किया था। उन लोगोंने भगवानको चावलके आटेके छड्डू वा दृढियां दी थी जिन्हें भगवानने प्रसन्न होकर त्रहण किया था। उन वैश्योंको भगवानने विदा होते समय अपने नख और बाल दिये थे और उनको यहां लाकर दानों वैश्योंने अपने अपने गांवोंमें स्तूप वनाकर स्थापित किया था।

यहा नव संघाराममे सुयेनच्वांगको 'टक्क' देशका प्रम विद्वान भिक्षु मिछा। उसका नाम था प्रज्ञाकर। वह त्रिप्टिकका बड़ा पिएडत था। वह टक्कसे राजगृहके दर्शन करनेके निमित्त वाह्लीकमें आया था। वह नव अंगों और चार अगामोंका तत्वह था। सारे भारतवर्षमें उसकी विद्यत्ताकी ख्याति थी। दीनयानके अभिधम, कात्यायनके कोश, पट्पदामिधमें आदि प्रन्य उसके भलीमांति देखे थे। सुयेनच्वाङ्ग उससे मिलकर वड़ा प्रसन्न हुआ। बातचीतमें उसने अपनी शंकाओंको जो उसे कोश और विमापापर थे उसके सामने उपस्थित किया। प्रज्ञाकरने उनका एक एक करके समाधान किया और सुयेनच्वांगको सन्तोप हो गया। फिर वह वाह्लीकमे एक मास प्रज्ञाकरके साध रह गया और विभापाका अध्ययन करता रहा।

यहांपर उसकी विद्वता और सुशीलताकी क्यांति चारों सोर फैली। जुमध सीर जुजगानाके राजाओंको जब यह समाचार मिला तो उन लोगोंने उसे बुलानेके लिये अपने दूत मेजे।
पहले तो उसने इनकार कर दिया और दूतोंको लीटा दिया पर
उनके दूत बार बार साये तो वह वहां जानेके लिये वाध्य
हुआ। वह बाह्लीकसे अकेला जुमध और जुजगाना गया भीर
वहांके राजाओंसे मिला। दोनों राज्योंमें उसका समुचित आदर
और सत्कार हुआ। चलते समय दोनो राजाओंने बहुत कुल
धन रख्न विदाईमें देना चाहा पर उसने उनको लेनेसे इनकार
किया और वाह्लीक लीट आया।

# वड़ी बड़ी मूर्तियां और दांत

वाह्लीकसे वह प्रकाकरके साथ साथ काविः (गज्):

आया। काचिःसे दक्षिण-पूर्व दिशामें एक विशाल हिम-शैल पडता था। उसने हिम-शैलको कई दिनोंमें वडी कठिनाईसे पार किया। इस पर्वतमें उसे नाना भांतिके कष्ट उठाने परे। यह पर्वत बड़ा विशाल है। इसे अाजकल हिंदुकुश वा इ दुक्ष्य कहते हैं। इसकी घाटियां इतनो गहरी हैं और इसमें इतने खड़ और गुहायें हैं कि यात्रियोंको पग पगमें गिरनेकी आशड्डा रहती है। निरन्तर वर्फ पड़ा करती है और प्रवराड वायु वहे वेगसे चंछती है। यहां बारहमास वर्फ जमी रहती है और दर्रे भर जाते हैं, लोगोंका थाना-जाना वन्द हो जाता है। केवल श्रोष्मऋतुमें कुछ वर्फ पिंघल जाती है तब कहीं लोग कटि-नाईसे इसे पार करनेका दुःसाहस करते हैं। दरें भी सीधे नहीं, इतने चक्करके हैं कि कहीं पता नहीं चलता कि किधरको जा रहे हैं। राहमें डाकुओं और वटम।रोंका अलग भय रहता है जो बढ़े वड़े कारखानोंको क्षणभरमें लूट-प टकर माल-असवाब ले नी दो ग्यार्ह हो जाते हैं। इन सव कठिनाइयोंको झेलते हुए ्र र्सुयेनच्वांग और उसके साधियोंने पखवारींमें उस पर्वतको पार किया। फिर तुषार देशकी सीमासे निकलकर फान-येन-न ( वामियान ) में पहुंचे।

वामियानके राजाको जब उसके आनेका समाचार मिला तो उसने नगरसे बाहर निकलकर उसका स्वागन किया और अपने प्रासादमें उसे भिक्षा ग्रहण करनेके लिये आमन्तित किया। दो तीन दिन विश्रामकर वह उस जनपदके प्रधान प्रधान स्थानों को देखतेके लिये निकला। वहां उसे नगरके उत्तर पूर्व दिशा-में पर्वतकी ढालपर एक पत्थरकी खड़ी मूर्ति मिली जो १५० फुट ऊ'ची थी। उसकी पूर्व दिशामें एक संघाराम था जिसके पूर्वमें बुद्धदेवकी एक मूर्ति लाल पत्थरकी बनी हुई १०० फुट ऊ'ची थी। उसके अतिरिक्त स्वयं संघाराममें मगवान बुद्ध-देवको निर्वाण मुद्दाकी एक लेटी हुई मूर्ति थी जो १००० फुट लंबी थो। यह तीनों मूर्तियां बहुत सुन्दर और भावपूर्ण बनी हुई थीं।

इन मूर्तियोके अतिरिक्त नगरसे दक्षिण-पूर्व दिशामें २०० लीपर पर्वतके उस पार एक छोटी सी हून थी। उस हूनमें उसे तीन बड़े बड़े दांत देखनेको मिले। उनमें एक तो भगवान वुद्धदेवका, दूसरा एक साधारण वुद्धका था जो इस कल्पके आरम्भमें हुवा था और तीसरा एक स्वर्ण वक्रवर्ती सम्राट्का दांत था। इनमे दोनों बुद्धोंके दांत तो पांच इञ्च छंवे और कुछ कम चार इञ्च चोढ़े थे और चक्रवर्तीका दाँत तीन इञ्च लंबा और दो इञ्च चौड़ा था। इन दातोंके अतिरिक्त यहां उस-को शणकवास नामक अर्हतका एक छौहपात्र और संगाती देखनेमें आयी । छोहपात्रमें आठ नी पेक (पाइ'ट) पानीः आ सकता था और संगाती लाल चमकी है रंगकी थी। कथा है कि शणकवांस भिक्षु इस संगातीको पहने हुए उत्रक्त हुआ था और आर्जन्म उसे धारण किये रहा।

यहांपर पंद्रह दिन विताकर वह आगे बढ़ा। दूसरे दिन

मार्ग में इतना हिमपात हुआ और कुहरा बरसा कि हाथ पसारे नहीं सूकता था। सब लोग मार्ग भूलकर दूसरी ओर चले गये और जाकर बालूकी टीवरीसे टकराये। वहां उनको दैवयोगसे कुछ शिकारी मिल गये और उन लोगोंसे मार्ग पूछा। शिकारी उनको कुछ दूर ले जाकर ठीक मार्ग दिखला आये। उस मार्ग से चलकर आगे काला पहाड़ मिला। काले पहाड़को पारकर सब लोग कपिशा जनपदमें पहुंच गये।

#### चीनके राजकुमारोंका शरक संघाराम

किपशामें उस समय क्षत्रिय राजा था। वह वड़ा ही चतुर और पराक्रमी था। उसने अपने कौशळसे दस राज्योंको विजय-कर अपने अधीनस्थ कर लिया था।

जब वहांके राजाको समाचार मिला कि सुयेनच्वांग चीन देशसे अपने साथियों सहित का रहा है तो वह नगरके सारे मिक्षुओको साथ लेकर नगरके बाहर अगवानीको गया और उसका खागत करके नगरमें ले आया। वहांपर अनेक सघाराम और विहार थे। सब संघारामके मिक्षु यही चाहते थे कि सुयेनच्वांग हमारे विहारमें रहे। इसलिये सब परस्पर वाद-विवाद करने लगे। वह वहे चक्करमें था कि कहां उहक'। इसी वीचमें (श-लो-क) शरक नामक विहारके लोग सुयेनच्वांगके पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि आप चीनसे आये है और यह विहार हान देशके सम्राट्के उन राजकुमारोंका बनवाया.

हुआ है जो महाराज कनिष्कके दरवारमें वहांसे प्रतिनिधि होकर आये थे और यहां रहते थे। अब आप उसी देशसे आते हैं तो आपको यह उचित है कि आप हमारे ही संघाराममें उतरें। निदान सुयेनच्वांगको उनकी वात माननी पड़ी।

शरक संघाराममें वहांके भिक्षुत्रोंसे यह स्तृतनेमें आया कि राजकुमारोंने उस संघारामकी मरम्मतके छिये भगवानके मंदिरके पूर्व द्वारकी दक्षिण दिशामें वहुतसा धन गाडकर उसके ऊपर वैश्रवणकी प्रतिमा स्थापित कर दी है। उसे खोदनेके लिये कई वार प्रयत्न किया गया पर कोई खोद न सका। एक वारकी वात है कि एक दुए राजाने यह दुःसाहस किया कि लाओ हम भिक्षुओं की इस निधिको खुदवाकर उठवा छे जायं। वह इस विचारसे वहुतसे खोदनेवालोंको छेकर आया और प्रतिमाके पैरके नीचे खुदवाने लगा । फावड़ा उठाते ही भूकंप आया और वैश्रवणको प्रतिमाके सिरके ऊपरका तोता अपने पर फड़फड़ाने और जोर २ चीखने लगा । यह देखकर राजा और उसके सैनिक सव डरके मारे गिर पढ़े और अपने घरको भाग गये। दूसरी वार यहांके श्रमणोंने संघारामके स्तूपकी मरम्मतके लिये जिसके , वाहरकी दीवार गिर गयी है उसे खोदनेकी चेष्टा की । उस वार भी भूकंप भाया और बड़ा कोलाहल हुआ, जिससे किसीको फिर उसके पास जानेका साहस नहीं होता।

भिक्षुवोंने सुयेनच्वांगसे प्रार्थना की कि संघागमके व्यनेक खल छिन्न-भिन्न हो गये हैं और अब वह स्तूप गिर पड़नेको है यदि आप क्रपाकर उस निधिको खुदवाकर उसमेंसे इतना धन निकालकर दे दें कि जिससे संघारामका जीणोंद्धार हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। आप उसी देशसे आते हैं, संमव है कि आपके खुदवानेसे कुछ न हो।

सुयेनच्वांगने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और भिक्ष्त्रोंको साथ लिये उस खानपर गया जहां वैश्रवणकी मूर्ति ष्यापित ग्री। वहां पहुंच उसने घूप जलाया और वैश्रवणसे प्रार्थना की कि यहांपर राजकुमारोंने निधिको इसी विचारसे रखा है कि वह धर्मके काममें लगाया जावे। अब इसे खोदने और काममें लानेका समय आ गया। आप हमारे हृद्यके भावको जानते हैं। आप कृपाकर अल्प कालके लिये यहांसे अपने प्रभावको उठा छै तो हम इसे निकार्छे। इतना कहकर उसने वहीं यह संकल्प किया कि मैं सुयेनच्वांग स्वयं अपने सामने इसे निकलवाऊँ गा और सहेजूंगा और कर्मदानको मरम्मतके आवश्यकतानुसार प्रदान करूंगा और व्यर्थ अपव्यय न होने टूंगा। इसके आप साक्षी रहे। यह संकल्पकर उसने खोदने-वालोंसे कहा कि भूमिपर फावड़ा चलाओ। खोदनेवालोंने खोदना आरम्भ किया और किसीका बा**ल भी वौका न हुआ।** सात-थाठ फुट भूमि खोदनेपर तांबेका एक भांडा मिला। उसमे कई सी सोनेके सिक्के और कई सहस्र मोती मिले। लोग बड़े प्रसन्न हुए और सुयेनच्वांगके पैरों पड़ें।

सुयेनच्वांगृने वहां उसी संघाराममें वर्षावास किया। संघा-

राम और इसके स्तूपकी मरम्मतका प्रबंध अपने सामने कर दिया। वृहांका रांजा महायानका अनुयायी था और धर्मचर्चा (परिपद्) और शास्त्रार्ध करानेमें उसकी वड़ी हो रुचि थी। उसने सुयेन-च्वांगसे प्रार्थना की कि आप दैवयोगसे यहां आ गये हैं तो आज्ञा दें कि महायानके किसी संघाराममें धर्म चर्चा (परिषद्) का प्रवंध किया जाय । सुयेनच्चांगने अपनी सम्मति दे दी । राजाने परिपदका प्रवंध किया और नगरके प्रधान २ भिक्षुओंको आमं-त्रित किया। पांच दिनतक शास्त्रार्थ हुआ, सुयेन्च्त्रांग तो सभी निकायोंके सिद्धान्तोंसे परिचित था उससे जिस जिसने जिस २ प्रकार जिस जिस यान और निकाय संबंधी प्रश्न किये **उसने सवको यथायोग्य संतोपजनक उत्तर दिये।** उसकी विद्वत्ता और बुद्धि देलकर सब च किन हो गये और सवने मुंह-पर उसकी प्रशंसा की। राजा सुयेनच्यांगसे बहुत प्रसन्न हुआ और पांच थान रेशमी कामदार तथा अन्य वहुतसे पदार्थ उसे मेंट किये।

वर्णवास-समार कर वह पूर्व दिशामें अपने साधियों समेत किष्णासे विदा हुआ और काला पर्वत लांघकर कई दिनोंमें लमधान पहुंचा। नहां तीन दिन विश्रामकर दक्षिण दिशामें एक छोटीसी पहाड़ीपर पहुंचा। इस पहाड़ीपर उसे एक छोटा सा स्तूप मिला। वहांके छोगोंसे उसे यह सुननेमें आया कि भगवान नुद्धेव जब दक्षिणसे इधर आते थे तो इस स्थानपर ठहरते थे। वे यहांसे आगे भूमिपर पग नहीं बढ़ाते थे। कारण

यह है कि इस खानसे उत्तरके सब देश म्हेच्छ देश हैं। भगवान को उन देशोंमें जाना होता था तो आकाशमार्गसे जाते थे और उपदेशकर वापस था जाते थे।

### उष्णीषादि धातुत्रोंका दर्शन

पहाड़ीको पारकर दक्षिण दिशामें नगरदारके जनपदमें आया। नगरदारकी राजधानीसे दक्षिण-पूर्व दिशामें अशोकका एक बृहत्म्तूप उस स्थानपर था जहाँ बोधिसत्वने द्वितीय असंख्येय कल्पमे दीयकर बुद्धसे यह वरदान प्राप्त किया था कि तुम भावी-कल्पमें बुद्धत्वको प्राप्त होगे। यहां पहुँचकर सुयेनच्वांगने दर्शन और पूजा की। वहां एक वृद्ध श्रमणसे यह सुनकर कि यहां असंख्येय कल्पमें वोधिसत्वते दीयंकर बुद्धके मार्गमें अपने मृगचर्म और जटा बिछायी थी, यहांपर पुष्प चढ़ाये थे। उसने यह प्रश्न किया कि बोधिसत्वने तो अपनी जटा द्वितीय असं-ख्येय कल्पमें बिद्धायी थी तबसे आजतक न जाने कितने कल्प बीत चूके। करपांतमें संसारका नाश होगया। पुनः इसकी उत्पत्ति हुई। जब सुमेरतक कल्पांत भस्मीभूत हो जाता है तो फिर यह स्थान कैसे वैसा ही बना रह गया ? यह सुन उस वृद्ध भिक्षुने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नही कि कल्यांतमे इस स्थानका भी नाश हो जाता है पर कल्पारंभमें सुष्टिके समय यह स्थान पुनः ज्योंका त्यों बन जाता है। जिस प्रकार मेठ पर्वत नाश हो जाता है और पुनः सृष्टिके समय उसकी रचना हो जाती है। फिर इसमें वात क्या है कि यह स्थान पुनः ज्योंका त्यों न हो जाय। इसमें संदेह करनेका कोई हेतु नहीं है।

इस खानसे दक्षिण-पूर्व-दिशामें एक टीवरीपार हिड्डा नामक स्थान पड़ता था। वहां एक दोमंजिले विहारमें तथागतका उच्णीय धातु था। वह एक फुट दो इंच गोलाईमें था और उसका रंग पीछापन लिये सफेद था। वाणके गड्ढे उसपर स्पष्ट देख पढ़ेते थे। वह एक रत्नजरित सम्पुटमें रखा रहता था और पूजाके समय निकाला जाता था। उसपर छाप लेकर लोग अपने शुभाशुभकी परीक्षा करते थे। रेशमी कपड़ेके टुकड़ेपर चंदन लगाया जाता था और फिर उसे उष्णीप धातुपर द्वाते थे। इस प्रकार करनेसे उसपर जैसा छाप वन जाता था उसीको देखकर वहांके ब्राह्मण-पुजारी शुभाशुभ फल वतला देते थे । सुयेन-च्वांग और दो श्रमणेरोंने इस प्रकार छाप लिये थे। सुयेनच्वांग-के छाप छेनेपर वोधि बृक्षका चित्र निकला था और श्रमणेरों-के छाप छेनेपर एकमें तो बुद्धकी मूर्ति और दूसरेमें कमलकी आरुति वन गयी थी। ब्राह्मणने सुयेनच्यांगके छापको देखकर कहा था कि जैसा आपका छाप आया है ऐसा छाप बहुत कम लोगोंका आता है। इसका फल यह है कि आपको वोधिज्ञान-लाभ होगा।

ं यहांपर भगवान वुद्धदेवका चक्षुगोलक संगाती और दंड भी है। चक्षुगोलक आमके फलके वरावर इतना स्वच्छ और चमकीला था कि सम्पुटके बाहरतक उसकी मलक पड़ती थी। संगाती चमकी छे कपासके स्तका और अति सूक्ष्म था। दंड चंदनका था जिसकी मुठिया छोहेकी थी। वह कुवड़ीके आकार-का था।

हिड्डामें पहुंचकर सूचेनच्वांगको सुन पड़ा कि दीयंकर बुद्धके स्थानसे दक्षिण पश्चिम दिशामें नाग राजा गोपालकी गुहा है। वहाँ तथागतकी छाया दिखायी पड़ती है। सुयेनच्वांगने वहां जाकर दर्शन करनेकी इच्छा की पर लोगोंने कहा कि मार्ग जन-शून्य और भयावह है। डांके प्राय: पड़ा करते हैं। दो तीन वर्षसे वहां जो गया है कोई कुशलसे नहीं लौटा । कपिशाके राज-दूतने जो सुयेनच्चागके साथ आया था, सुयेनच्चांगको बहुत रोका कि आप वहां मत जायँ, वहां जानेमें आपको नाना भांतिकी आपत्तियां उठानी पड़ेंगी । पर सुयेनच्वांगने नहीं माना भौर कहा कि सहस्रों कल्पके पुण्य प्रभावसे भी मनुष्यको भगवान्की छायाका दर्शन बड़ी कठिनाईसे होता है फिर इतनी दूर आकर थोड़ेसे कष्टके भयसे हम उसका दर्शन न करें यह कितने दुःखकी बात है। आप चिलये, मैं भी आकर मार्गमें आपसे मिळ जाऊंगा ।

सुयेनच्चांग यह कहकर दीयंकर बुद्धके स्थानकी ओर चला गया। वहां पहुचकर एक संघाराममें ठहरा और साधीकी खोजमें लगा। वड़ी खोजपर एक बालक मिला। उसने कहा कि संघारामकी जहां सीर होती है वह उसके पास ही है। आप मेरे साथ वहांतक चलिये। वहां पहुंचनेंपर साथी मिल

जायगा। सुयेनच्वांग उस लड़केके साध वहां गया और रातको वहीं रह गया। सधेरे ३से एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। उसने कहा, चलिये में व्यापको गोपालगुहाका दर्शन करा लाउँगा। वृद्धे ब्राह्मणके साथ सुयेनच्वांग गोपालगुहाको चला। कुछ दूर जानेपर पांच डाक्स हाथमें तलवार लेकर उसके आगे आये और मार्ग रोक लिया। सुयेनच्वांगने अपने भगवे वस्रको दिख-लाया। डाक्कुओंने पूछा कि आप कहां जायंगे। उसने कहा, गोपालगुहामें छायाके दर्शनके लिये जा रहा हूं। डाकुशोंने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि मार्ग में वटमार लगते हैं ? सुयेन-च्वांगने कहा कि लगते होंगे। वह तो मनुष्य हैं यदि मार्ग में सिंह-व्याघ्र भी होते तो भी मैं दर्शन करने जाता। मनुष्योंसे मुफे क्या डर ? वे तो अपने ही भाई-चन्धु हैं। यह सुन डाकुओंने राह छोड दी और वह गोपालगुहा चला गया।

यह गुहा दो पर्वतके भीतर है। पर्वत वहां दीवालकी भांति सीधे खड़े हैं। पश्चिमके पर्वतमें ऊपरसे पानीकी तीक्ष्ण धारा गिरती है और पानी भूमिपर गिरकर पुरुषों उछलता है। पूर्वके पर्वतमें पश्चिमाभिमुख गुहा है। गुहाका द्वार अत्यंत संकुचित है और यहां ही अन्धेरा है। उसमें बहुत बचा बचा-कर जाना पड़ता है। कारण यह कि गुहाके आगे जलप्रपात था जिसका पानी अनेक मार्गों से इधर-इधर बहकर जाता था। मार्ग बड़ा हो विपम था। बड़ी कठिनाईसे वह गोपाल-गुहातक पहुंचा। वहां पहुंचकर वह गुहामें घुसा और पूर्वकी

दीवालतक जाकर वहांसे पचास पग नापकर पीछे हटा और वहांसे पूर्वाभिमुख खड़ा होकर देखने लगा। पहले तो उसे कुछ भी न दिखाई पड़ा तो वह अपने मनमें बड़ा ही दुखी हुआ और बढ़े हो सूत्रोंका पाठ करने छगा और गाधा पढ़ पढ़-कर भूमिमें प्रणिपात करने लगा। एक सौ वार प्रणिपात करने-पर उसे एक गोलाकार प्रकाश-विम्व दिखायी पड़ा और क्षण-मात्रमे विलुप्त हो गया। फिर वह दिखायी पडा और लोप हो गया। सुयेनच्वांगने अपने मनमें संकल्प किया कि विना ळोकनाथका दर्शन किये मैं इस खानसे नही टळूंगा। उसने वहां दो सी प्रणिपात किये फिर तो सारी गुहामें उजाला हो गया और तथागतकी शुभ छाया दीवालपर दिखायी पड़ी। वहांका अन्यकार ऐसा फट गया जेसे वादलकी तह फटे बीर भगवान-की छाया सोनेके पर्वतकी भांति दिखायी पड़ने छगी। मुखकी आभा रूपए दिखायी पड़ती थी। जान पड़ता था कि कपाय वस्त्र धारण किये भगवान साक्षात् कमलपर आसीन हैं। छायाके दार्थे-वार्ये वोधिसत्व और भिक्षुसंघ दिखाई पड़ते थे। सुयेनच्वांगने द्शेन करके वाहर खड़े हुए अपने और छः साथियोंको बुलाया और कहा कि घ्प और आग छे आओ। पर ज्योंही वे आग लेकर आये छाया छुत हो गयी। सुयेनच्त्रांगने आगको बुझवा दिया। फिर बड़ी प्रार्थना करनेपर वह छाया फिर दिखायीं पड़ी। छः मनुष्योंमें जिनको उसने बाहरसे बुळाया था पांच मनुष्योंको तो छाया दिखायी पड़ी थी पर एकको नहीं देख

पड़ी। छाया थोड़ी देरतक दिखायी पड़ती रही मौर सुयेन-च्वांगने स्तुति-प्रार्थना की, फूछ चढ़ाये और धूप दिया, फिर छाया छुत हो गयी।

वहांसे चलकर सुयेनच्वांग अपने साधियोंसे आकर मार्ग में मिल गया और पर्वत पारकर दक्षिण-पूर्व दिशामें चलकर कई दिनोंमें गांधार देशमें पहुंचा।

### कनिष्कका महास्तूप

गान्धारकी राजधानी उस समय पुरुषपुर थी जिसे भाजकल पेशावर कहते हैं। नगरके उत्तर-पूर्व दिशामें एक पुराना स्तृप था जिसमें भगवान बुद्धदेवका पात्र था। पर वह पात्र उस समय उसमें नहीं था और किसी अन्य देशमें चला गया था। नगरके दक्षिण-पूर्वमें आठ नौ लीपर एक वड़ा पुराना पीपलका वृक्ष १०० फुटसे अधिक ऊंचा था। उसी वृक्षके पास कनिष्क-का महास्तूप था। यह स्तूप ४०० फुट ऊंचा और इतना सुन्दर बना था कि इससे बढ़कर भारतवर्षमें दूसरा स्तूप था ही नहीं। इसके पास भगवानं बुद्धदेवकी अनेक मूर्तियां थीं।

इसके उत्तर-पूर्वमें १०० छीपर एक नदी पार करनेपर पुष्कछावती नगरी पड़ती थी। यहां अनेक स्तूप और संघाराम थे और यहां चोधिसत्वने अनेक जन्म ग्रहणकर अपने शरीर-तकका दान कर दिया था।

पुष्कछावतीमें नाना तीर्थ-खानोंके दर्शन और पूजा करता

हुमा सुयेनच्याग उरखंड गया और उरखंडसे पर्वत और घाटियोंको पार करता उद्यान जनपदमें पहुंचा।

### १०० फुटकी काठकी प्रतिमा

इस जनपद्के बीचमें सुवास्तु नदी वही थी। नदीके दोनों किनारे सैकडों संघाराम थे पर सबके सब खंडहर और निर्जन थे। मङ्गली नामक राजा नगरमें रहता था। मङ्गली नगरके पूर्व चार पांच लीपर वह स्थान था जहां वोधिसत्वने क्षांति ऋषिका जन्म ग्रहण किया था। उससे उत्तर-पूर्व दिशामें २५० लीपर अपळाळ नामका हद था जिससे सुवास्तु नदी निकळती थो। अवलालके हदके दक्षिण-पश्चिम ३० लीपर एक शिलापर भग-वानके पदका चिह्न था और नदीके उतारपर ३० ली चलनेपर एक शिला पड़ती थी जिसपर तथागतने अपने कपाय वस्त्र घोकर फैलाये थे। उसपर कपायके तानेवानेके सुनके विह्न दिखायी पड़ते थे। नगरके दक्षिण ४०० लीपर हिलो नामक पर्वत था। वहां बोधिसत्वने यक्षसे आधी गाथा सुनकर उसे अपना शरीर प्रदान कर दिया था। पश्चिम दिशामें नदीपर रोहतकका स्तृप था। यहाँ वोधिसत्वने मैत्रबलराजका जन्म ग्रहणकर पांच यक्षींको अपने शरीरका मास काट काटकर प्रदान किया था। उत्तर-पूर्व दिशामें ३० लीपर अद्भुत स्तूप था। कहते है कि यहां तथागतने देवताओं और मनुष्योंको धर्मका उपदेश किया था और उनके चछै जानेपर यह आपसे आप भूमिको फोडक्र निकल आया था।

म्ड्रली नगरसे उत्तर-पश्चिम दिशामें चलकर एक पर्वत लांवनेपर सुयेनच्यांगको उस पर्वतके मार्गमें अनेक घाटियों और खड्डोंको पार करना पडा। कितने स्थलोंमें तो उसे लोहेकी जञ्जीरोंके ऊपर वने हुए पुलपरसे उतरना पड़ा और वड़ी किट-नाईसे वह दरीलमें जो उद्यानकी प्राचीन राजधानी थी गया। वहाँ उसने मंत्रैय वोधिसत्वकी मूर्तिका दर्शन किया। यह मूर्ति काठकी धी और १०० फुट ऊँ ची थी। कहते हैं कि इस मध्यां-तिक नामक अर्हतने अपने योग-वलसे एक वढ़ईको तृतित नामक स्वर्गमें भेजंकर मैत्रेयके रूपके ही अनुरूप वनवाया था।

दरीलसे सुयेनच्यांग उटखंड लीट बाया और वहांसे चल-कर सिंधुनद्को पारकर तक्षशिलामें पहुंचा। तक्षिणलाके पास ही उत्तर दिशामें वह स्थान था जहां वोधिसत्वने चन्द्रप्रभाका शरीर धारणकर अपना सिर काटकर प्रदान कर दिया था जिसके कारण उस देशका नाम तक्षशिरा पड़ा था। फिर कहते कहते तक्षशिरासे तक्षशिला हो गया ।. तक्षशिलासे वह सिंह-पुरमें थाया। सिहपुरसे उसे पता चला कि ,तक्षशिलाकी उत्तर दिशामें सिन्धुपार एक स्थान है जहां वोधिसत्वने अपना गरीर भूखी वाघिनके वचोंको खिला दिया था। वह वहासे तक्ष-शिलाकी ओर लौटा और, तिक्षशिलाकी उत्तरी सीमासे होकर सिन्धुनद् पार किया और दक्षिण-पूर्व दिशामें ,२०० ली जाकर पर्वतके एक वडे दर्रेसे निकला और उस स्थानपर पहुंचा। वहां-की मिट्टी लाल रङ्गकी और वृक्ष और वनस्पतिकी पत्तियांतक लाल थीं। उस स्थानसे पर्वत पारकर उटण्ण जनपद्में गया। वहां दक्षिण-पूर्व दिशामें बीहड़ पहाड़ी दरों से होता हुआ एक लोहेकी जञ्जीरके पुलको उतरकर १००० ली से अधिक जानेपर कश्मीरके जनपदमें पहुं वा।

#### कश्मीरमें विद्याध्ययन

सुयेनच्वांगके कश्मीर जनपदमें पहुँचनेका समाचार जव वहाके राजाको मिला तो उसने अपनी माता और छोटे भाईको र्थ लेकर उसकी अगवानीके लिये भेजा। वे उसे जनपदके पश्चिम द्वारसे जो एक विशल पहाड़ी दर्रा था आकर ले गये और मार्गमें प्रधान संघारामों और विहारोंके दर्शन कराते राज-धानीमें छे गये। वहांके एक भिक्षुने उसके आनेके पहले ही एक रातको खप्न देखा था कि कोई देवता उससे यह कह रहा है कि महाचीन देशसे एक भिक्षु आ रहा है। वह यहां धर्मप्रन्थों-का अध्ययन करना और तीर्थों के दर्शन करना चाहता है। भिक्षुने कहा कि हमने तो अवतक उसका नाम नहीं सुना है। इसपर देवताने कहा कि उस श्रमणके साथ अनेक देवता हैं। वह यहां आना ही चाहता है। अतिथि-सत्कारका महाफल है। तुम छोग पहे सो रहे हो। उठो और स्तुति-पूजामे छगो। मिक्षु अपनी निद्रासे उठा और रोष रात्रि सूत्रोंके पाठ और जपमें व्यतीत की। प्रातःकाल होते उसने अन्य भिक्षुओंसे अपने स्वप्नका समाचार सुनाया और सब छोग वड़ी उत्सुकतासे सूत्रोंका पाठ करते हुए उसके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे।

कई दिन भीतने उर सुयेन च्याग राजधानी के निकट नगर के न्याहर की धर्मशाला के समीप पहुंचा । राजा यह समाचार पाकर कि यह नगर के निकट आ गया अपने अमात्यों और नगर के सारे निक्षु शों को साथ लेकर उसकी अगवानी को निकला। एक सहस्र जनता के साथ ध्वजा पताका ले धूप जलाते और मार्ग में फूल वरसाते वडी धूमधामसे धर्मशालापर पहुचा। वहा उसे प्रणामकर पुष्पादिसे पूजा की, हाथी पर चहा कर नगर में ले आया और जयेन्द्र नाम के विहार में उसे उतारा।

दूसरे दिन राजाने सुयेनच्यांगको अपने राजप्रासादमें भिक्षा
- शहण करने के लिये आमित्रन किया और विविधि भस्प-भोज्यसे
उसका सत्कार किया। उस अवसरपर राजाने दस और नगरके
- विद्वान भिक्षु भोंको आमिन्त्रत किया था। सवको भोजम कराकर
राजाने भिक्षु भोंसे प्रार्थना की कि आप लोग परस्पर कुछ वाग्विलास की जिये। सुयेनच्वागने कहा कि मै यहा अध्ययन करने
आया हूं और मेरा उद्देश्य धर्म-श्रंथोका खोजना और उनको
पढ़ना है। राजाने उनको बात सुनकर २० लेखकोको पुस्तको
लिखनेके कामपर नियुक्त किया और पाच परिचारकोंको सुयेनच्यागके साथ कर के आहा, दी कि जिस प्रश्चिकी वह आहा दे
उसे लाकर दें और सबका ज्यय राजकोशसे दिया जावे।

जयेन्द्र विहारका महा खविर वड़ा ही विहान और शील-सम्पन्न था। उसकी अवस्था ७० ववेकी थी। वह सुवेनच्वांगको देखकर वदुत प्रसन्न हुआ और अपने पास रखकर उसे सतात्र पा अध्ययन कराने लगा। सुयेनच्वांग उससे प्रातःकाल कोशका सायकाल न्यायका पाठ पढ़ता। रातको वह हेतु-विद्याका अध्ययन करता। पाठके समय नगरके वहे वहे विद्वान मिश्नु अध्ययन करने आते थे। उस समय कश्मीर विद्याका प्रधान पीठ माना जाता था और वहुत दूर दूरसे लोग वहां विद्याध्ययन करने आते थे। यहा सुयेनच्वागने दो वर्षनक रहकर अनेक शास्त्रीका अध्ययन किया। सब भिश्नु उसकी वृद्धि और धारणा-शक्ति देखकर चिकत थे और परस्पर कहा करते थे कि चीनका। यह श्रमण अद्भुत है। भिश्नु-सधमें उसके जोडका दूसरा नही।

कश्मीरके राजाने एक बार एक महापरिषद को थी। उसमें उस समयके बहे बहे विद्वान निक्षु विशुद्धसिह, जिनवन्धु, सुग्तिमत्र, बसुमित्र, स्ट्येदेव, जिनत्रात आदि उपस्थित थे। सब लोगोने मिलकर उस परिषदमें सुयेनच्वांगकी परीक्षा ली और विभिन्न शास्त्रोंपर स्क्ष्म प्रश्न किये। सुयेनच्वांगने उन सबके प्रश्नोंका बहुत स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया और सब लोग। उसकी धारणा और वक्तृत्व शक्तिको देखकर चिकत ग्ह गये।

कश्मोर बहुत प्राचीन कालसे विद्याके लिये प्रव्यात था। यहां। पर किनक्ते अपने समयमे चतुर्थ धर्म-संगिनी आर्मान्त्रत की थी। इस धर्मसिगिनीमे ५०० अहेत उपस्थित थे जिनमें पारिपार्श्वक सुयेनच्वांग हो था। इस धर्मसिगिनीमे त्रिपिटकका पुनः पारायण किया गया था और उपदेश और विभाषाशास्त्रोकी जो सूत्रपिटक और अभिधर्म और विनयपिटककी टीका सक्स थे रचना हुई थी।

इस देशमें यहे वहे विद्वान अर्हत होते. आये थे जिन्होंने बौद्ध-धर्मके अनेक शास्त्रों भीर प्रन्थोकी रचना की थी। महायानका कश्मीर राज्य-केन्द्र था।

#### डाकुश्रोंसे मुठभेड़

स्येनच्यांग कश्मीरमें दो वर्ष विताकर और वहाके तीर्ध-स्यानों और सघारामोंको देखकर कश्मोरसे पुंछ गया, पुंछसे राजपुर आया और राजपुरसे दक्षिण-पूर्व दिशामें पर्वत और नदीको लांघता हुआ टक्कजनपदको गया। टक्क जाते हुए वह राजपुरसे हो दिन चलकर चंद्रभागा नदोको पार करके वहांसे जयपुरनामक नगरमे आया। वहां ब्राह्मणोंके एक मंदिरमे ठहरा और दूसरे दिन शाकल नगरमें पहुचा। यह वड़ा प्राचीन नगर था, यहा वुद्ध भगवानका पद-चिह्न था। शाकलसे दर्शन और पूजाकर वह आगे वढ़ा और पलासके एक जङ्गलमें पहुंचा। जङ्गलमें उसे ५० डाकू मिले। डाकुशोंने उसके और उसके साधियोके सारे कपडे-लत्ते छोन लिये और तलवार निकाल मारनेके लिये पीछे दौड़े। वह अपने साथियोसहित एक स्खे तालसे होकर भागा और वडी कठिनाईसे तालसे निकलकर किनारेपर पहुंचा। तालमे डाकुओंने भागते हुए उसके अनेक साधियोको पकड़ लिया और सुयेनच्चाग अपने दो श्रमणेरीं-सहित झाड़की आड़में भागकर जा छिवा। वहांसे वह एक नाळेसे होता हुमा भागा और धोडी दूर जानेपर उसे एक ब्राह्मण

खेनमे इल जानता मिला। ब्राह्मण<del>ने उन सवको</del> घरहाया हुमा देख और यह सुन कि डाकुओंने उनको लूट लिया है अपना हल छोडकर गावमें आया और अस्ती आदमियोंको साथ छे जहा डाकुओंने लूटा था गया। डाकू उन लोगोंको देखकर भाग गये और जङ्गलमें जा घुपे। सुयेनच्वांग उन सबको साथ लिये तालमें गया और वहा देखा तो डाकू उसके साधियोंके हाथ पैर बांधकर वहा छोड गये थे। उसने उन सबके हाथ पैर छुडाये और साथ लिये गांवमें आया। वहां सव लोगोंने किसी न किसी भाति रात वितायी। सब लोग तो रो रहे थे पर सुयेन-च्याग वेटा हसता था। उसके साथियोंने उसे हंसते देख कहा कि इम्होगोंके तो सारे माल-असवाव लुट गयें और प्राण जाते जाते वचे आपको हंसना सूकता है। सुयेनच्यांगने कहा भाई, प्राण है तो सब कुछ है। प्रण तो वच गये फिर चिन्ता काहे-की ? जीते रहोंगे तो माल-असबाब फिर होता रहेगा। सब लोग यह सून चुप रह गये।

प्रातःकाल वह उस गांवसे चलकर टक्क पूर्वीय सीमापर एक वहें नगरमें पहुचा। इस नगरके पश्चिम मार्गके उत्तर किनारे-पर आमका एक वाग था। उस वागमे ७०० वर्षका एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। देखनेमें उसकी आयु ३० वर्षसे अधिक नहीं जान पहती थी। वह सांख्य और योगका परम विद्वान था और वेद तथा अन्य शास्त्रोका पारंगत था। उसके दो और शिष्य सौ सौ वर्षकी आयुके थे। जब सुयेनच्वांग उस बागमें पहुचा तो वह तपस्वी उससे मिलकर बडा प्रसन्न हुआ। उसने डाकुओंके लूटनेकी चात सुनकर तुरन्त अपने एक शिष्यको नगर भेजा और कहा कि जाओ और नगरके बीद्योंसे सब समाचार कहो और इनके लिये कुछ मोजन लिवा लाओ।

शिष्य न र में गया और कहा कि एक चोन का श्रमण हमारे आश्रमपर आया है। डाकु शोंने म. गेमें उसके और उसके साधियोंके सारे कप छे- छत्ते छीन छिये। आप छोग जिससे जो हो सके उनकी सहायता करें। पुण्यका काम है। उसकी यात सुनकर यहुनसे वस्त्र और मोजन छेकर ३०० नगरवासी वागमें आये। सब सामान लाकर सुयेनच्वांगके आगे रख दिये और वड़ी नम्रतासे उसे प्रणाम किया। सुयेनच्वांगने कुछ मन्त्र पढ़कर उनको धर्मका उपदेश करना आरंभ किया। उसके उपदेशको सुन सब बढे प्रसन्न हुए और उससे वात-चीतकर नगरको छोट गये।

सुयेनच्वागने अपने साधियोंको वस्त्र बांट दिय और बाटते-से पांच थान जो वच गये उन्हें उसने उस श्वपस्त्रों व्र हाणकी प्रदान कर दिया। वहां वह एक मासतक रह गया और शत-शास्त्र और शतशास्त्रवेषुह्य नामक ग्रन्थोंका अध्ययन किया। वहां पूर्व दिशामेसे चलकर वह चीनपति देशमे आया और एक विहारमें उतरा। उस विहारमें विनोत प्रभ नामक एक महाविद्वान श्रमण रहता था। उसके पास चौदह मास रहकर उसने अभिधर्म प्रकरण और न्यायावतार आदि ग्रंथोंका अध्ययन किया। चीनपितसे तमसावनके संघारामसे होता हुआ वह पूर्व-उत्तर दिशामें एसकर जालंबर थाया। वहाँ नगरधनके विहारमें उतरा। उस विहारमें उस समय चन्द्रवर्मा नामक एक बढ़े विद्वान श्रमणसे भेट हुई। उसके पास वह चार मासतक रह गया और प्रकरण थादि विभाषा-शास्त्रका अध्ययन किया।

जालंधरसे वह कुलूत गया और वहासे एक पर्वतको पार-कर सतलज नदी उतर, पार्यात्र जनपटसे होता हुआ मथुरामें पहुंचा।

### स्तूप-पूजा

मथुरा उस समय वौद्धोंका एक प्रधान खान था। वहां अनेक संघाराम और स्तूप थे। सबमें प्रधान संघाराम पार्वत संघाराम था। इसे आर्थ उपगुप्तने बनवाया था। इसके पास ही उत्तर दिशामें २० फुर चौडी ३० फुर रुम्बी पत्थरकी एक गुड़ा थी। इसमें चार चार इश्च बांसके फहे के ट्रकड़ोंका ढेर लगा हुआ था। सुयेनच्वागको यह बनलाया गया कि यह ढेर आर्थ्य उपगुप्तने लगाया था। जब उसके उपदेशसे कोई दग्पति (स्त्री और पुरुष एक साथ) अहत पदको प्राप्त होते थे तो वह एक टुकड़ा इसमे एल देता था। इस प्रकार उसने इतना बड़ा ढेर लगाया। इसमें उसने उनके लिये कोई टुकड़े नहीं डाले थे जो अकेले अईतपदको प्राप्त हुआ था। यह उपगुप्त अशोक्षका गुरु था।

उस समय इस देशमें अनेक अईतों और वोधिसत्वोंके स्तूपोंके पूजनेकी प्रया थो। सूत्रियकाम्यासी पूर्ण मैत्रेयके स्तूपको, विनय पिटकवाले उपालीके स्तूपको, और अभिधर्म-वाले सारि पुत्रके स्तूपको पूजते थे। ध्यानके अभ्यासी मौद्ग-लायनेके स्तूपकी, श्रमणेर राहुलके स्तूपकी और भिक्षुनियां आनन्दके स्तूपकी पूजा करती थीं। महायानानुयायी यथा-भिमत वोधिसत्वोंके स्तूपकी पूजा करते थे। सालमें उत्सवके दिन यह पूजा होती थो और लोग द्र दूरसे आते थे और भीड़ लग जाती थी।

मथुरासे सुयेनच्याग स्थानेश्वर गया। वहा उसने कुरुक्षेत्र-को देखा और अनेक वौद्धतार्था के दर्शन करना सुझके जनपदमें आया।

## जयगुप्त ऋौर मित्रसेनसे भेंट

स्रुप्तका जनपद स्थानेश्वरके पूर्वमें था। इसके पूर्वमें गंगा नदो थी और उत्तरमें यमुनोत्तरीका पर्वत था। स्रुप्तको राज-धानी यमुनाके किनारे दक्षिण तदपर वसी थी। इस देशके पूर्वमें गंगाद्वार पड़ता था जहां गंगा पर्वतोंमें फिरती हुई समतल भूमिमें आतो है। वहां अनेक धर्मशालायें थीं और स्नान करनेवालोंको वडी भीड़ लगतो थी। वहा उस समय जयगुत नामक महा विद्वान श्रमण रहता था। सुयेनच्वांग उसके पास जाड़ेसे लेकर आधी वसन्ततक रह गया और सौत्रांतिक निकाय-की विभाषाका श्रध्ययन करता रहा।

गगाद्वारसे नदी परिकर मितपुरमें गया। मितपुरमें उस समय एक शूद्रका राज्य था। वहां उससे मित्रसेन नामक एक वहे विद्वान श्रमणसे मेंट हुई। यह मित्रसेन गुणप्रभका • शिप्य था। गुणप्रभके विषयमें यहा उसने सुना कि वह मंहा विद्वान और प्रज्ञावान था। उसने तत्त्र विभग बादि सैकडोः प्रथ रचे थे और वडा मानी था। जब उससे देवसेन अईतसे सेंट हुई तो उसने देवसेनसे कहा कि आप तुषित-धाममें जाया करते हैं कृपाकर मुक्ते भी आप तुषितमें छे चलिये। मैं भग-वान् मैत्रेयका दर्शन करना और उनसे अपनी कुछ प्रद्वाभोका समाधान कराना चाहता हूं। देवसेन उसके कहनेसे उसे तुपित-धाममे ले गया। वहां उसने भगवान मैत्रेयके दर्शन तो किये पर उनको यह समभक्तर प्रणिपात नहीं किया कि मैं श्रमण हूं व्यौर यह अभी देवयोनिमे हैं और खर्ग के सुख भोग रहे हैं। मैदेयने यह देखकर कि अभी उसके मनसे अहंमाव नष्ट नहीं हुआ है उससे वाततक नहीं की। वह देवसेनके साथ तुषितसे वापस आया। इस प्रकार वह तीन बार देवसेनके साथ तुषितधामको गया पर न तो उसने प्रणिपात किये न मैत्रेय उससे बोले। वह अपनी शङ्काओको अपने मनमें लिये लौट आया। जब उसने चौथो बार देवसेनसे चलनेके लिये कहा तो देवसेनने बहा, कि आप यह तो वतलाइये कि आप भगवान मैत्रेयको प्रणिपात को नही करते। गुणप्रभने कहा कि भैत्रेय बोधिसत्व-सव कुछ हों पर वह संसारी ही हैं। माना कि वह स्वर्ण में हैं,

उनका जन्म देवयोनिमें हुया है और भावीकालमें वे बोधि-ज्ञानको प्र स होंगे ; पर क्या वे खर्मसुख नहीं भोगते ? क्या उन्होंने ससारको परित्याग कर दिया है ? मैंने तो गृहत्याग किया और पश्विज्या प्रहण की है। मैं संसारसे परे हूं। मेरे जीमें तो आता था कि मैं उन्हें प्रणिपात करू पर जव यह सीचा कि मैं पित्राट् हूं, और वे स्वर्ग के सम्राट् तो हिचक गया। कुछ भी हो परिवार्-पद सम्रार्-पदसे कहीं ऊ वा है। पित्राट्का सम्राट्के आगे सिर फुकाना किसी प्रकार उचित नहीं है। देवसेन यह सुन उससे नाराज हो गया और फिर उसे तुषित घाममें न ले गया। गुणप्रम देवसेनसे विगडकर चला आया और मतिपुर नगरके दक्षिण थोड़ो ही दूरवर एक सवाराममे आकर रहते लगा। वहां रहकर उसने समाधि-लाभ किया पर अहंकार रह जानेके कारण उसे निवींज समाधिकी प्राप्ति न हुई और न उसे सम्यक् ज्ञान प्राप्त हुआ।

सुयेनच्याग गुणप्रमके शिष्य मित्रसेनके पास आधी वसन्तसे लेकर पूरे श्रीष्मकालतक रह गया और उससे अभिधर्म ज्ञान प्रसानादि अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया।

मतिपुरसे सुयेनच्यांग ब्रह्मपुर, अहिच्छत्र और वीरसन नामक जनपदोमें होता हुआ और अनेक तीर्थों का दर्शन करता संकाश्य नगरमे पहुंचा।

संकाश्य नगर खर्गावतरगा

संकाश्यको उस समय 'कपिथ' कहते थे। यहांपर बुद्ध

अगवान जब त्रयह्मिश धामको अपनी माताको अभिधमेका उपदेश करने गये थे तो खर्ग से उतरे थे। वह स्थान जहांपर वह उतरे थे सकारय नगरसे पूर्व दिशामे २० लीपर था। वहां-पर एक वड़ा संघाराम था और संघारामके मध्यमे ई टें और पत्थरकी वनी हुई तीन सीढ़ियां थीं। यह मीढिया ऊँ चाईमें सत्तर २ फुट थीं और उत्तर-दक्षिण पिक्तमें पूर्वाभिमुख वनी थीं। उनपर विविध भांतिके रंग विरंगके पत्थर जहे धे और ऊार मूर्तियां थी। वीचकी सीढ़ीके ऊपर एक सुन्दर मदिर बना था जिलमें भगवान बुद्धदेवकी पत्थरकी प्रतिमा उतरती हुई मुद्रामें स्थापित थी। दाई ओरकी सीढ़ीके ऊपर महाब्रह्माकी मूर्ति थी तिसके हाथमें चॅवर था और वाई ओरकी सीढीपर देवराज शक्तकी प्रतिमा हाथमें छत्र लिये स्थापित थो। मूर्तिया वडी ही भावपूर्ण और सुन्दर थी। सामने अशोकका ७० फुट ऊ'वा एक स्तंभ था। उसके पास ही पचाल पग लवा पत्यमका एक चवृतरा था।

यहांपर मुयेनच्चागको यह बतलाया गया कि पूर्वमें जय भगवान यहा उतरे थे तो यह सीहिया देवताओं ने वनायी थी। बीचवाली सीढ़ो सोनेको थी और बाई ओरकी स्फटिक मणिको और दाई ओरकी चादीको थी। जब भगवान चयि श्रिश्च मामसे चले थे तो वे बीचको सीढ़ोसे उतरे थे, उनके साथ देवताओं का संघ था और महाब्रह्मा अपने हाथमें स्वेत चामर लिये चादीकी सीढ़ीसे और देवराज शक रहाजटित छत्र हाथमें

लिये स्फेटिक मणिकी सीढ़ीसे साथ २ आये थे। बहुत काल-तक वह सोढ़िया इस स्थानपर उयों भी त्यों थों पर सीकड़ों वर्ष बीतनेपर उनका लोप हो गया। फिर मक्त राजाओंने उनके स्थानपर इन सीढियोंको बनवा दिया और उनपर म्र्तियोंको स्थापित कर दिया।

संकाश्य नगरसे चलकर सुयेनच्वांग कान्यकुन्जमें आया।

# - ं हर्षवर्द्धन

कान्यकुव्तमें उस समय हर्षवर्द्धन राजा था। हर्पवर्द्धन वयस क्षत्रिय था। उसके पिनाका नाम प्रभाकरवर्द्धन था। प्रभाकरवर्द्धन था। प्रभाकरवर्द्धन था। प्रभाकरवर्द्धन को मर जानेपर हर्पवर्द्धनका ज्येष्ठ भाई राज्यवर्द्धन राजिसंहासनपर वैठा था पर कर्ण सुवर्णके राजाने उसे धोकेसे अपने यहां आमं-त्रित किया और विश्वासघातकर उसे मार डाला। उसके मारे जानेपर लोगोंके वहुत कहने-सुननेपर हर्पवर्द्धन कान्य-कुव्जका राजा हुआ। वह अपनेको राजकुमार कहता था और उसकी उपाधि शिलादित्य थी।

राज-सिंहासनपर वह कभी नहीं बैठता था। शासनका भार हाथमें छेते ही उसने प्रतिका की कि जबतक में अपने भाईका बदला न ले लूंगा मैं अन्न ग्रहण न कक्ष्मा। उसने अपने भाईका बदला लेनेके लिये ५००० हाथी, २०० सवार और ५०००० योघा लेकर कर्ण-सुवर्णके राजा शशांकपर चढ़ाई की और उसको दमन कर सारे भारतवषमें दिग्विजय करता फिरा और सारे भारत-वर्पके जनपरींको जोतकर छ. ६एमे अपनी राजधानीको लौटा। जिस समय सुयेनच्वांग कन्नीजमें पहुचा उसे राज्य करते ३० वर्ष बीत चुके थे। उसके गज्यभरमें सडकोंके किनारे किनारे नगर नगर गाव गाव धर्मशालाये बनी थीं । वहाँ पात्रियोंके ठहरनेका बहुत अच्छा प्रबंध था। जिनके पास भोजन वस्त्र नही होता था उनको मोजन वस्त्र मिलता था। शेगियोंकी चिक्टिसाके लिये ठौर २ पर औषघालय थे। वहां वैद्य नियुक्त थे बीर रोगियोंकी चिकित्सा करते और उनको ओपिंघ देते थे। उसने अपने राज्यः भरमें हिंसाका निषध किया था और भारतके पांचों प्रदेशोंसे मास खानेके छिये पशु-पक्षियोंका मारना बंद कर दिया था। मारने-वालेको प्राण-इंड दिया जाता था और ऐसा अपराधी कभी क्षम्य नही था। उसने सारे भारतवपमे जहा जहां वौद्धोंके तीर्थ-स्थान थे वहा वहा स्तूप, स घाराम और विहार वनवाये थे।

वह प्रति पाचवें वर्ष वहा पच महापिरत्यागका उत्सव करता था। यह मेला प्रयागमे गङ्गा यमुनाके संगमपर होता था और वह वहां ब्राह्मण, श्रमण, अधे, लूले—सभी लोगोंको पांच वर्षमें जो राजकोशमें धन आता था उसे लुटा देता था। प्रति वर्ष वहां मिक्षुओं और श्रमण ब्राह्मणोंको आमित्रत करके नगरमे पिरपद करता था और अपने अधीनस्थ सभी राजाओंको निमत्रण करता था। २२ दिनतक श्रमणोको अन्न-पान, वह्म और ओषधि वाँटी जाती थी। फिर वह सभामें सब श्रमणोको एकत्रित कर

उनले शास्त्रर्ध्व कराता था और योग्यको उचित मान और पुग्कार प्रदान करना था।

तीन महीने वर्षाभर तो वह कजी जमें रहता था पर शेष नी महीने अपने राज्यमें फिरा करता था। जहां वह जाना था छप्परका पडाव वनाया जाना था। वह नित्य एक सहस्र श्रमणीं और ५०० ब्राह्मणोंको मोजन कराकर थाप मोजन करता था। उसकी दिनचर्या इस प्रकार थी कि प्रांत कालके समय तो वह अपने राज्यके कामोंको देखता था और दोपहरमें वह पूजा और मोजनादि करना था और सायंकालका समय वह धमं चर्चामें विनाना था।

जिस समय सुयेनच्यांग कान्यकुरुतमें पहुचा, हर्पवर्द्धन कान्यकुरुतमें नहीं था। वह अपने राज्यमें अभियान (दौरे) पर था। सुयेनच्यांग कान्यकुरुत नगरमें जाकर भद्र नामक विहारमें उतरा। वहा वीर्यसेन नामक महा विद्वानश्रमणसे उसकी मेंट हुई। उसके पास वह कान्यकुरुत नगरमें तीन मास गह गया और उससे बुद्धदान प्रणीन विभाषाशास्त्र जिसे वर्भ विभाषा व्याकरण भी कहने थे अध्ययन किया। कान्यकुरुतसे चलकर उसने गङ्गा पार की और दक्षिण-पूर्च दिशामें ६०० ली चलकर अयोध्यामें पहुंचा।

# डाकुञ्रोंसे फिर मुठभेड़

अयोध्यामें उस समय नगरके उत्तर-पश्चिम दिशामें नदीके किनारे एक वड़ा संवाराम और स्तृप था। यहांपर भगवान मुद्धदेवने तीन पासतक देवनाओं और मनुष्योंके हितार्थ धर्मका उपदेश किया था। यहापर यहे वड़े अर्हत और वोधिसत्व पूर्वकालमें थे। यहांपर नगरके दक्षिण पित्रम दिशामें एक पुराने संघाराममें जानेपर उसे वहावालोंसे मालूम हुआ कि वहांपर असग वोधिसत्व पूर्वकालमें रहता और उपदेश किया करता था। असंग एक दिन तुपिन धामको गया था और मित्रेय वोधिसत्वसे योगशास्त्र, अलंकार, महत्यान और मध्यान्त्र विभंगशास्त्र ले आया था। उसका जन्म भगवान वृद्धके निर्वाणके पीछे प्रथम सहस्राव्यके मध्यमे गांधारमें हुआ था, वह वसुवन्धुका भाई था। असंगने विद्यामात्र, कोश, अभिधर्मादि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की थी।

अयोध्यामें दर्शनादि करके सुयेनच्वांग नावपर नदीसे होकर हयमुखको रवाना हुआ। नाव पूर्व दिशामें १०० ली गयी होगो कि एक ऐसे खानपर पहुची जहां नदीके दोनो और अशोकका घना वन था। वहां उसे लगभग दस नावें मिलीं जो डाकु शोकी थी। डाकुओंकी नावे उसकी नावके पास पहुची तो डाकु उसकी नावमें कूदकर चढ़ गये। उनको देखते ही यात्रियोंके होश उड़ गये कितने तो नदोमें कूद पड़े। अस्तु, डाकू उसकी नावको पकड़कर ख़ेकर किनारे लाये। वहा सबके कपड़े उतरवाकर भाड़े लिये और रुपये-पैसे जो कुछ मिले सव छीन लिये।

यह सब डाकू दुर्गादेवीके उपासक थे और प्रति वर्ष शरद-ऋतुमें नवरात्रके दिनोंमें दुर्गादेवीके प्रसन्नार्थ नरविल किया करते थे। सुयेनच्चांगके रूपको देखा तो उसमें विल्हान-योग्य पुरुषके सब लक्षण मिले और वह मारे हर्षके अपनेमें फ्ले न समाने थे। परस्पर कहते थे कि भाई हमने तो समक्षा था कि हम इस वर्ष भगवतीकी पूजा यथाविधि न कर सकेगे। कई दिनसे खोजते खोजते हार गये पर कोई विल्हान योग्य पुरुष मिलता ही न था। पर धन्य भगवती तेरी महिमा! कैसा अच्छा विल्हान-योग्य मनुष्य दिया कि ऐसा कभी मिल ही नहीं सकता। देखों, तो कैसा सुन्दर और हंसमुख है! अब हमारी पूजामें किसी वातकी कमी नहीं नहीं रह गयी! चिल्ये आनन्दसे भगवतीको पूजा कीजिये!

सुयेनच्यांगने उनकी परस्परकी याते सुनकर उनसे कहा कि भाई यदि मेरा यह शरीर आपके वांखदानके काममें आवे तो आप बड़ी प्रसन्नतासे मुक्ते विख्दान चढा दें। इसकी मुझे कुछ बिन्ता नहीं है। चिन्ता केवल एक वातकी है कि मैं अपने 'देशसे इतनी दूर वोधिद्रुम और गृधकूट आदिके दर्शनों और धार्मिक पुस्तकों की खोज करनेके लिये आया था उसे मैंने अभी-तक कर नहीं पाया है और आप मुक्ते विख्दान चढ़ानेको ले जाते हैं यही बुरी वात है।

सुयेनच्चांगकी वार्ते सुनकर उसके और साथी कहने लगे कि माई इस श्रमणको छोड़ दो। वेचारा परदेशी है तुम्हें और कोई वलिदानके लिये मिल जायगा। दो चार तो यहांतक तैयार हो गये और कहने लगे कि इसे छोड़ दो मीर यदि तुमको चढ़ाना हो है तो हमका छे चलकर वित्रदान चढ़ा दो। पर डाकुओंने एक की न सुनी और उसे नहीं छोडा।

उसे उसके साथियोसहित छेकर वे जङ्गलमें अपने निवान-स्थानको गये। डाकुभें क सरदारने दो तीन डाकु भेंको आज्ञा दी कि जाकर भगवतीके, विलदानके लिये सब सामग्रो डीक करो। डांकू एक सुन्दर वाटिकामें गये और वहाँ एक बागमें चौका लगाकर फूलादि पूजाकी सामग्री रखकर वलिदानके लिये खूटा आदि सब गाड़कर ठीक किया। फिर सुयेनच्यागकी ले जाकर वहा खूँटेमें बांबा और खएडा निकालकर उस हो मारनेकी तैयारी करने छगे। पर सुयेनच्याग निर्हेड चैठा रहा मानों उसको अपने मारे जानेकी कुछ चिन्ता ही न थी। उसकी यह दशा देख सारे डाकुओंको माध्यर्य होता था। उसके ललाट पर कही सिकुडनतक न थी, वह प्रसन्नवित्त शान्त वैठा था। ' जब पूजा हो गयी और विलिदानका समय आया तब उसने हाकुओंसे कहा, भाई, मै आपसे एक माग मागता हु, कुरा कर आप लोग थोड़ी देरके लिये भीड न लगाइये और मुक्ते एकान्त बैठकर अपने चित्तको सावधात करने दीजिये। जब मुझे मरना ही है तो मैं आनन्दपूर्वक महः। डाकू उसकी वात मानकर वहांसे हट गये और वह वहां बैठकर प्रशान्त चित्तसे मैत्रेय बोधिसत्वका ध्यान करने लगा। उसने प्रार्थना की कि भगवन्, अब मुक्ते अपने तुषित-धाममें वुलाइये कि मैं भापसे योगशास्त्र, भृमिशास्त्रं ग्रहण कर सकुं और आपके सुमध्र उपदेशोंको

श्रवण कहं। फिर मुक्ते इस लोकमें जन्म दीजिये कि मैं इन लोगोको अपने उपदेशसे सन्मार्गपर लाऊं और उनसे दुष्कर्म छुड़ाकर धर्मकार्यमें उनको प्रवृत्त करता संसारमें धर्मका प्रचार करनेमें समर्थ होऊं।

सुयेनच्वांग इस प्रकार प्रार्थना करता २ वोधिसत्वके ध्यानमें इस प्रकार मन्न हो गया कि उसे अपने शरीरकी सुधि न रह गयी। वह तो उधर ध्यानमे मग्न था और तुषित-धामम विचर रहा था; इधर उसके बोर सव साधी वैठे रोते-पोटने थे। इसी वीचमें बाकाशमें वादल दिखायो पड़ने लगा और वातकी बातमे सारे गगनमण्डलमें छा गया। घोर आंधी आयी और बृक्षोंके हिलनेंसे घोर शब्द होने लगा। डालियां ट्रटकर गिरने लगीं और नदीमें लहरों पर लहरें थपेड़े खाने लगीं । महा उपद्रव मचा, सारे डाकू भयसे कांप उठे और व्याकुल होकर उसके साथियोंसे पूछने छगे कि यह श्रमण कौन है और कहांसे आता है। लोगोंने कहा, माई, यह चीनसे यहां विद्या और धर्मकी जिज्ञासा करता हुआ आया है और विद्वान और महात्मा पुरुष ,हैं। इसके मारनेसे आपको महापाप होगा। वड़ी वापत्ति आयेगी। आकाशकी ओर देखिये, क्या हो रहा है। इसे आप देवताओंका कोव समभे । ऐसी प्रवर्ड आंधी-वानो आया चाहता है कि आपको कौन कहे हमलोगोंके इस निर्जन स्थानमें प्राण वचने कठिन होंगे। दौड़िये और उसके पांच पड़कर किसी प्रकार उससे क्षमा कराइये, नहीं तो गेहूंके साथ घून भी पीसे जायंगे।

डाकु बोंको यह सुनकर और भी व्याक्तलता हुई। सब पर-स्पर कहने लगे कि भाई, अब कल्याण इसीमें है कि चलकर श्रम-णसे क्षमा मार्गे नहीं तो न जाने क्या हो । निदान सब लोग दौड़े हुए सूयेनच्वांगके पैरोंपर गिर पढे। डाकुओंके पैरपर गिरनेसं उसका ध्यान भंग हो गया। उसने आंखे खोल दीं और हंसकर पूछा कि क्या भाई विलिदानका समय या गया ? उठूं, चलूं ? डाकुओंने कहा, महाराज, किसकी शक्ति है कि आपको हाथ लगावे ? आप हमारे अपराधको क्षमा कीजिये । हमसे बड़ो भूल हुई जो आपको पकड़कर विलदान चढ़ानेके लिये ले आये। सुयेनच्यांगने उनको क्षमा कर दिया और उनको उपदेश करते हुए कहा कि भाई, इस पापकर्मको छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि हिंसा करने, डाका मारने, चोरी करने, व्यर्थ प्राणियोंको देवताओंके प्रसन्न करनेके विचारसे चलिदान चढ़ानेसे मनुष्य घोर नरकमें पड़ता है ? वहाँ वह कह्पोंतक यातनायें भुगतता है ? भला इस क्षणिक जीवनके लिये जो विज्लीकी कौंद वा प्रातःकालकी ओसकी भाँति है असंख्य कालतक घोर नरक-यातना भुगतना कहाँतक ठीक है?

चोरोंने अपने सिर नीचे कर लिये और कहा कि इसमें सन्देह नहीं कि हमने अवतक मनमाना कर्म किया और यह नहीं विचारा कि यह कर्तन्य है या अकर्तन्य और कितने हो कर्मी को जो सचमुच महा अधर्म थे धर्म समक्तकर किया। यह तो हमारे पुष्य उदय हुए कि आपने दर्शन हो गये नहीं मला कौन था जो हमको सन्मार्गका उपदेश देता और हमें पश्चात्ताप करनेकी सम्मति देता। हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आजतक जो किया सो किया अब आगे भूलकर भी ऐसा कर्म न करेंगे और इस मार्ग का परित्याग कर देंगे।

यह कह वह लोग उठे और अपने हिथयारोंको उठाकर फेक आये और जिन जिनके कपड़े-लत्ते धन-माल लिये थे एक एक करके सबको लौटा दिये। उस समयसे उन लोगोंने पंचशीलवत ब्रहण किया और उपासक-धर्मको स्वीकार करके धार्मिक जीवन निर्वाह करने लगे।

जब आंधी-पानी जाता रहा तो सुयेनच्वांग डाकुओं के स्थानसे अपने साथियों समेत विदाहुआ। चलते संमय डाकू उसके पैरोंपर गिर पड़े और सुयेनच्वांगके सब साथियों को यह घटना देख बड़ा ही आश्चर्य और कृत्हल हुआ। वे परस्पर उसके सामने और पीठ पीछे यही कहते रहे कि घन्य हैं आप और आपकी सहनशीलता। यह आपही के पुण्यका प्रमाव है कि हमलोगों के प्राण बच्चे और इन डाकु ओको मनुष्य बनाया नहीं तो क्या न हो गया होता।

#### प्रयाग

सुयेनच्वांग वहांसे मार्ग प्छना हुशा हथमुख आया और वह दर्शन और पूजा कर दक्षिण-पूर्व दिशामें चलकर गंगा नदी उतरकर प्रयागमें पहुंचा। नगरके दक्षिण-पश्चिम दिशामें चपककी एक वाटिकामें अशोकका एक स्तूप मिला। यहां भगवान बुद्धने तीर्थिकयोंको शास्त्रार्थमे पराजित किया था। इसके पास ही एक वड़ा संघाराम था जिसमें किसी समयमें देव बोधिसत्व आकर रहे थे और विधर्मियोंको शास्त्रार्थमें पराजितकर सत-शास्त्रवैपुल्य नामक ग्रंथकी रचना की थी।

नगरके मध्य एक देवमंदिर था। उसके संवन्धमें वहांके पंडे पुजारी यह कहते थे कि इस मंदिरमें एक पैसा चढ़ानेसे खर्ग में हजार पैसे मिलते हैं। मंदिरके जगमोहनके सामने वटका एक बड़ा पेड़ था। वह बहुत दूरतक फैला हुमा था और उसकी छाया वडी घनी थी। वटके दायें वायें हिंडूयों की ढेर लगी हुई थी। वहांकर पहुंचते संसार असार जान पडता था और लोग अपने प्राण दे देने थे । वहां उसे यह वतलाया गया कि बहुत दिन नहीं हुए यहां एक ब्रह्मपुत्र आया था। वह वडा ही पंडित और वुद्धि-मान था। उसने मंदिरमे आकर दर्शन किये और सबसे कहा कि आपलोगोके अंतःकरण कलुपित और मलिन हैं। आपलोग धर्मकी वात समभानेसे नही समझते। सीधी वाते आपको उलटी जान पडती हैं। यह कहकर उसने पूजा अर्चा की और वट-वृक्षके पास आकर उसपर चढ़ गया। वहां चढकर वह उनसे कहने छगा कि भाई, पहले तो मैं तुमसे कहता था कि तुम ही नहीं समभते पर इस यृक्षपर व्यानेसे मुझे यह जान पड़ा कि नहीं आपका कहना विलक्कल ठीक है। अब तो मैं इसपरसे कूदकर अपने इस शरीर-को छोड दूंगा। वह देखो, देवतागण विमान छिये मुक्ते बुला

रहे हैं। आकाशमें मनोहर दुन्दुभी यजा रहे हैं। उसके अन्य साधियोंने उससे बहुतेरा कहा कि इस वृक्षसे नीचे उतर आवो, पर उसने किसीकी वात न सुनी। निदान जब सब लगोंने देखा कि वह कहनेसे नहीं मान रहा है तो सब अपने अपने बख्न उठा लाये और पेड़के नीचे विळाकर ढेर लगा दिया। फिर तो वह ब्राह्मण पेडपरसे कृद पड़ा। पर बल्लोंके गुलगुले विळावनपर गिरनेसे मरा नहीं। थोड़ी देरतक अचेत रहा और साधारणसी चोट आ गयी। जब उसे चेत हुआ तो कहने लगा कि मैं स्वर्ग पहुँचा होता यह मुझे यद्यपि वहां दिखायी देता था पर अब मुझे निश्चय हो गया कि वह सब इस पेड़के भूतको माया थी। वास्ततमें कुळ थी नहीं।

अक्षय वरके पूर्व दिशामें गंगा-यमुनाके संगमपर बहुत दूरतक जो अनुमानतः दस लीसे ऊपर होगा रेत पड़ी हुई थी। यह
रेत स्वच्छ बालू भी है और सर्वत्र समतल है। इसे यहांके लोग
महादानक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन कालसे बढ़े बढ़े राजे-महाराजे,
सेठ-साहुकार यहांपर आकर दान कग्ते चले आये हैं। उस
समय भी राजा श्रीहर्ष शिलादित्य प्रति पांचवें वर्ष यहां आता
था और बड़ा दान-पुण्य करता था। उस समय यहां बड़ा मेला
लगता था और भारतवर्षके सब बढ़े बढ़े राजा और गण्यमान्य
मेलेमें आते थे। भारतवर्षकरके साधु-महातमा, श्रमण-ब्राह्मण
आदि इकट्टे हो जाते थे। राजा शिलादित्य पहले भगवान बुद्धदेवकी पूजा और श्रांगार करता था फिर यथाकम पहले यहांके

श्रमणोंका, फिर वाये हुए श्रमणों और मिक्षुओंका, फिर विद्वानों और पंडोंका, कीर अंतमें विध्वाओं, अनाथों, लंगड़े लूजे, निर्धन और मिखमंगोंको मोजन, वस्त्र, धन, रत्न प्रदान करता था। इस प्रकार वह नित्य दान-पुण्य करके अपने कोशके रुपये खर्च कर देता था और जब कुछ नहीं रह जाता था तो अपने मुकुट-वस्त्राभूषण और यान-वाहनादि सब कुछ लुटा देता था। जब उसके पास एक कीड़ी भी नहीं रह जाती थो तब वह बड़े आनंदसे कहता था कि आज मैंने अपने सारे कोश और धनको अक्षय कोशमें रख दिया, वहां यह घटनेका नहीं है। फिर अन्य देशोंके राजा लोग भी दान करते थे। वे लोग राजाको अपने विल देते थे और उसका कोश फिर पूर्ण हो जाता था।

दानक्षेत्रके आगे पूर्व दिशामे गंगा-यमुनाके संगमपर सहस्नों-को भीड़ जिर्गी रहती है। कितने तो स्नान करके चले जाते हैं, कितने यहाँ कल्पवास करते हैं और मरनेके लिये यहाँ आकर रहते हैं। इस देशके लोगोंका विश्वास है कि यहां आकर एक समय मोजनकर स्नान करते हुए जो कल्पवास करता, प्राण त्यागता है वह मरनेपर स्वर्ग प्राप्त होता है। यह स्नान करनेसे जन्म जन्मके पाप क्षय हो जाते हैं। दूर दूरसे लोग यहां स्नान करने आते हैं। यहाँ आकर लोग सात दिनतक उपवास-न्नत करते हैं। कितने यहीं मरणपर्यंत रहते हैं, कितने स्नानकर अपने घर चड़े जाते हैं। औरकी तो वात ही क्या कहना है वनके मृगतक गंगा-यमुनाके संगमपर स्नान करने आते हैं और अनशन व्रत-करके अपने प्राण परित्याग करते हैं।

उसने वहाँ जाकर यह सुना कि बहुत दिन नहीं हुए एक बार राजा श्रीहपं शिलादित्य प्रयागके मेलेमें आया था। उस समय गंगाके किनारे एक बन्दर देवा गया था। वह बन्दर कुछ खाता-पीता नहीं था और पेड़के नीचे रहता था। कुछ दिनों बीते उसने अनशन व्रत करके अपने प्राण परित्याग कर दिये।

यहांपर तपिहवपोंकी विचित्र दशा थी। वह लोग संगमपर एक संमा गाड़ते थे, प्रातःकाल उसपर चढ़कर एक हाथसे उसे पकड़कर लटकते थे और अपनी आँखको सूर्यपर जमाये दिनभर उसीपर लटके रहते थे। जब सांयकालको सूर्यास्त हो जाता था तव उसपरसे उतरते थे। इस प्रकार तप करनेवाले वहाँ पचीसों साधु थे। उनमें कितने तो ऐसे थे जिनको इस प्रकार तप करते बीसों वर्ष हो गये थे। उनका विश्वास था कि इस प्रकार तप करनेसे हम जन्म-मरणके बंधनसे मुक्त हो जायैंगे।

## बुद्धदेवकी पहली प्रतिमा

प्रयागसे वह दक्षिण-पश्चिम दिशामें चला और एक घार जंगलमें पहुंचा जहाँ वाघ, चीते बादि हिसक जंतु और जंगली हाथी भरे पढ़े थे। वहांसे वड़ी कठिनाईसे निकलकर वह कीशाम्बी पहुंचा जिसे आजकल कोसन कहते हैं। कीशाम्बी महा- उदयनकी राजधानी थी। उदयन भगवान वुद्धदेवका सम्कालीन था और उसको उनसे वड़ा प्रेम था। जब भगवान अपनी माताको. उपदेश करनेके लिये, त्रयिक्षंश-धाम पधारे थे तो मौद्गलायनसे कहा कि आप एक वर्द्धको त्रयिक्षंशधाम पहुंचाइये कि वहां वह जाकर भगवानके रूपको देख आवे और वैसी ही अनुरूप प्रतिमूर्ति बना दे। वर्द्ध त्रयिक्षंशधाम गया और वहांसे लीट आकर उसने चन्द्रनको लकड़ीको एक प्रतिमूर्ति बनायी थी। यह प्रतिमा वहांके साठ फुट अंचे एक विहारमे थी।

## दंतधावनसे वृच

सुयेनच्वांग कीशाम्बीमें उस मूर्तिकी पूजा तथा अन्य प्रसिद्ध स्थानोंका दर्शनकर वहाँसे उत्तर दिशामें ५०० ली चलकर विशासे जनपदमें आया। यहांपर भगवान बुद्धदेवने ६ वर्ष रहकर धर्मोपदेश किया था। यहांपर ७० फुट लंबा एक वृक्ष था जिसके विषयमें यहां यह कथा प्रचलित थी कि भगवानने दंतधावनकर भूमिपर फेंक दिया था और वह भूमिमें जड़ पकड़कर :लग गया और बातकी बातमें बढ़कर पूरा पेड़ हो गया था। विधर्मियोंने उसे कई बार काट डाला पर फिर भी वह ज्योंका त्यों हो गया।

विशासेसे उत्तर-पूर्व दिशामें ५०० लीसे ऊपर जाकर वह श्रावस्तीमें थाया। यह प्रसेनजित राजाको राजधानी थी। यहां भगवान बुद्धदेव आकर प्रायः रहा करते थे। श्रावस्ती नगरी उस समय उजाड़ हो गयी थी। नगरके मध्यमें महाराज प्रसेनजितके प्रासादकी केवल नीवमात्र रह गयी थी। श्रावस्तीका
प्रसिद्ध जेतवनविहार विलक्कल नष्ट-श्रप्टहो गया था। उसकी सव
कश्मायें गिरकर छिन्न-मिन्न हो गयी थीं और केवल एक कश्मा
जितमें बुद्ध भगवानकी चंदनकी मूर्ति थी वच रही थी। प्रसेनजितने यह सुनकर कि कीशाम्बीके राजा उदयनने अपने यहां
चन्दनकी मूर्ति वनवायी है, यह मूर्ति वनवायी थी। संप्रारामके
पूर्व द्वारपर अशोकराजके चनाये हो स्तम्म दायें-वायें सत्तर
सत्तर फुट कैंचे थे।

श्रावस्तीमें भगवान बुद्धदेवके अनेक लीलास्थलोंका दर्शन और पूजा करके सुयेनच्वांग कश्यप बुद्धके स्तूप-दर्शन करता किवलवस्तु गया । किपलवस्तु नगर भी उस समय निर्जन और उजाड़ पड़ा था।

राजा शुद्धोदनके राजप्रासादको नीवमात्र अवशिष्ट रह गयी थी। वहां राजा शुद्धोदनकी मायादेवीकी तथा अन्य मूर्तियां स्थल स्थलपर मण्डपों और विहारोंमें रखी थीं।

कियहतुसे यात्री दर्शन और पूजा करता पूर्व दिशामें चला। थागे चलकर उसे एक घना जड़्तल .पड़ा। इस जड़्तलमें न कहीं राह थी न पेंड़ा, चारों और जड़्तली हाथियोंके फुंड किरते थे। सिंह-व्याघ्न दहाड़ते थे। इसी जड़्तलमें उसे ५०० ली चलनेपर राम प्रामका स्तूप मिला। यह स्तूप राम-प्रामकी उज़ड़ी हुई राजधानीके पूर्वमें था। स्तूपके पास ही एक

ताले था और स्तूपके किनारे एक संघाराम था। संघारामका कर्मदानका महंत एक ब्रह्मचारी था। उस्त संघाराममें आनेपर उसने यहाँके मिक्षु ऑसे सुना कि पूर्वकालमें कोई मिक्ष अपने कई साधियों सहित इस स्तूपके दश नके लिये आया था। यहां आकर उसने देखा कि हाथी वनसे फूछ तोड़कर छाते मीर इस स्तूपपर चढ़ाते थे, पानी छिड़कते और घास फूंसको उखाड़-कर साफ करते थे। उनको यह देखकर वड़ा आश्चर्य हुआ और उनमेंसे एक यह दूढ़ प्रतिज्ञाकर कि मैं आजन्म यहींपर वास करूंगा और स्तूपकी पूजा और परिचर्या करता रहूंगा, यहीपर रह गया। वह यहां क्रटी बनाकर रहने लगा और दिन-रात इस स्थानकी सफाईमें लगा रहता। लोगोंने फिर यहांपर यह संघाराम बनवा दिया और उसे इसका नायक वा महत बनाया। तक्से यहांका महंत ब्रह्मचारी ही होता चळा आता है।

यहां उसे इस स्तूप और तालके सम्बन्धमें एक और कथा सुननेमें आयो कि उस तालमें एक नागका वास है। वह नित्य रूप बदलकर तालावसे निकलता है और स्तूपकी प्रदक्षिणाकर किर चला जाता है। राजा अशोकने सब स्तूपोंको तोड़कर भग-वानके धातुको निकलवाया और उससे यथाभाग जम्बूद्वीपमरमें स्तूप बनवाकर प्रतिष्ठिन किया पर वह इस स्तूपको नहीं तोड़ पाया था। जब वह इसे तोड़ने आया था तो नाग ब्राह्मणका वेष घरकर उसके गजरथके सामने खड़ा हो गया था और उसकी राह रोक ली थी। राजाको रथसे उतारकर अपने घर

छे गया था और वहां उसने राजाकी पूजा को और अपनी सारी सामित्रयों और पार्षदों (उपाकरणों) को दिखलाया था। राजा उन्हें देखकर चिकत हो गया था और उसने कहा था कि मला मनुष्य-लोकमें पूजाकी ऐसी सामित्रयाँ और ऐसे पार्षद कहाँ मिल सकेंगे। इसपर नागने कहा था कि जब आप उन्हें नहीं पा सकते तो कृपाकर इस स्तूपके तोड़नेका विचार अपने मनसे निकाल दोजिये और राजा अशोक लोट गया था।

यहांसे सुयेनच्यांग जङ्गळको पारकर कुशोनगर आया। कुशीनगर उस समय उताड़ पड़ा था, उसके खर्डहरपर दो चार घर टूटे फूटे थे। नगरके उत्तर-पश्चिम अचितावती नामकी नदी पड़ती थी। उसके उस पार शालका जङ्गल था। उसीमें चार बढ़े वढ़े शालके वृक्षोंके पास एक मन्दिरमें भगवान वृद्धदेवकी एक प्रतिमा निर्वाणसुद्रामें स्थापित थी। प्रतिमाका सिर उत्तर दिशाकी ओर और पैर दक्षिण दिशाकी ओर थे। पासही अशोकके वनवाये विहार और स्तूप थे जो निर्जन, उजाड़ और गिरे पड़े थे। उसके पास ही एक स्तम्भ था जिसपर भगवानके परिनिर्वाणका अभिलेख था पर उसमें तिथि और संबत्सरका उल्लेख न था। यहां यह दन्तकथा चली आती है कि भगवान-का परिनिर्वाण अस्ती वर्षकी अवस्थामें वैशाख शुक्क पूर्णिमा-को हुआ था। पर सर्वास्तिवाद निकायवाळे भगवानका परिनिर्वाण कार्त्तिक शुक्छाएमीको मानते हैं। परिनिर्वाणको हुए कितने दिन हुए इस सम्बन्धमें भी लोगोंके मतभेद थे। कोई

कहता था कि १२०० वर्ष हुए, कितने १३००, कोई १५०० वर्ष भी वतलाते हैं। किसी किसीका यह कथन था कि परिनिर्वाणकी हुए ६०० से ऊपर और १००० के भीतरका समय है।

यहाँ उसे यह भी सुननेमें आया कि कुशीनगरसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें एक गाँव है। वहां थोड़े दिन हुए एक ब्राह्मण-को एक श्रमण मिला था। ब्राह्मण उसे अपने घर लाया और दूध-भात भिक्षामें दिया। श्रमणने उसे अपने भिक्षापात्रमें छे लिया और भोजन करने लगा। पर एक ही प्रास मुंहमें डाल-कर उगल दिया भीर लम्बी सांस ली। ब्राह्मण उसके पैरोंपर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्या कारण है कि आपने भोजन मुंहमें डालकर उगल दिया ? क्या भोजन सुखादु नहीं है ? श्रमण सम्बी सांस सेकर बोला कि दु:ख है कि संसारसे धर्म उडता जा रहा है। अच्छा, मैं भोजन कर लूं तव वताता है। श्रमण भोजन करके उठा और जानेको सैयार हुआ। ब्राह्मण किर हाथ जोड़कर खड़ा होकर वोला कि महा-राज आपने कहा था कि भोजन कर छुंतो वताऊँगा और आप जा रहे हैं ? श्रमणने कहा में भूळा नहीं हूं पर तुम उसे सुनकर क्या करोंगे ? समय वद्छ गया, छोगोंमें विश्वास नही रहा है। अस्तु, मैं तुम्हे वतार्जना। श्रमणने कहा कि मेरे ग्रास उगल देनेका कारण यह है कि कई सी वर्षपर आज मुक्ते दूध-भात मिला है। तथागतके साथ जब मैं राजगृहके पास वेणु वनमें रहता था वहाँ उस समय मैं उनका पात्र मौजता, जल भर

लाता और उनको आचमन स्नान कराया करता था। पर हाय जैसा उस समयका जल मीठा था वैसा मीठा यह तुम्हारा दूध नही। इसका कारण यही है कि मनुष्योंसे धर्म उठता चला जा रहा है। ब्राह्मण यह वार्ते सुन उसके चरणोपर गिर पड़ा और बड़ी नम्रतासे हाथ जीडकर फिर बोला कि महंत, क्या आपने भगवान बुद्धके अपनी आंखोंसे दर्शन किये हैं ? श्रमणने उत्तर दिया कि हाँ। फिर उड़े आग्रह करनेपर कहा कि मै तथागतका कुमार राहुल हूं और धर्मकी रक्षाके लिये अवतक चना हूं और निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ। यह कहकर श्रमण वहांसे अन्तर्धान हो गया। उनके अन्तर्धान हो जानेपर ब्राह्मणने उस स्थानपर राहुलकी मूर्ति स्थापित की और उसकी पूजा करता था।

कुशीनगरसे सुयेनच्यांग काशी गया। काशी नगरके उत्तर पूर्व दिशामें वरुणा नदीके पश्चिम अशोकका एक स्तूप था और स्तूपके सामने ही एक स्तम्म था। और वरुणा नदीके दूसरे पार सारनाथका प्रसिद्ध स्थान था जहाँ भगवान बुद्धदेवने धर्मचक प्रवर्तन किया था। वहाँ उस समय एक बड़ा संधाराम बना था जिसके मध्यमें एक सुन्दर विहारमें भगवान धुद्धदेवकी मृति धर्मचकके उपदेशकी मुद्रामें स्थापित थी। विहारके दक्षिण-पूर्व दिशामें राजा अशोकका एक स्तूप था जिसे अब धमेल कहते हैं। उसके आगे ७० फुट अंचा एक स्तम्म था। संधारामकी पश्चिम दिशामें एक ताल था और उसके किनारे

एक और स्तूप था जिसे अब चौखंडी कहते हैं। वहांपर भगवान बुद्धदेवने पूर्वजनमें छः दातवाछे हाथीका शरीर धारण किया था। इस प्रकार और अनेक पुण्यस्थल सारनाथके आस-पासमें थे।

सुयेनच्वांग उनके दर्शन करके गड्डांके किनारे किनारे चलकर स्कन्दपुरमें जिसे अब गाजीपुर कहते हैं होता हुआ गङ्गापार करके महाशालमें जिसे अब मसार कहते हैं और आरा जिलामें है गया। वहा उस समय ब्रह्मणोंकी बस्ती थी। उन छोगोने सुयेनच्वांगको विदेशी और श्रमणके वेशमें देखकर उससे पहिले तो उसकी विद्या-बुद्धिकी परीक्षा छेनेके लिये अनेक प्रश्न किये पर जब उसने सबके उत्तर दिये तो लोगोने उसका बड़ा आदर और मान किया। मसारमें उस समय गङ्गाके किनारे नारा-यणका एक विशास मन्दिर था। उसमें बहुत सुद्दर नारायणकी मूर्ति स्थापित थी। मसारके पूर्व ३० छोपर अशोक राजाका एक. टूटा फूटा स्तूप था। स्तूपके आगे एक स्तम्भ था, जिसपर सिहकी मूर्ति थी। मसारसे होकर वह मार्गमे अनेक पुण्य-स्थानोके द्रेन करता गंगानदी पार करके आटवोके स्तूपका दर्शन करता गएडक पारकर वैशालीके जनपद्में पहुचा । वैशाली उस समय उजाड़ पड़ी हुई थी। उसके खंडहर बहुत दूरतकमें दिखायी पडते थे। उसके आसपासमें अनेक पुरव स्थान थे जिनकी गिनती करनी कठिन थी। नगरके उत्तर-पश्चिममे अशोकका एक स्तूप और स्तम्भ था। दक्षिण-पूर्व दिशामें वह

स्थान था जहांपर भगवानके निर्वाण प्राप्त होनेसे ११० वर्ष वीतनेपर यशद बादि ७०० अहेतोंने मिलकर द्वितीय धर्म-सगिनी की थी।

वैशालोसे सुयेनच्यांग समयउजी जनपदमें गया। वहाँकी चेनशुना उजाड़ पढी थी। वहाँ अनेक तीर्थ-स्थानोंका दर्शन करता
वह नेपालमें पहुंचा। नेपालमें उस समय अंशुवर्माका राज्य था।
सुयेनच्यांग अपने यात्रा-विदरणमें लिखता है कि अंशुवर्मा वड़ा
विद्वान और प्रतिभाशाली है। उसने एक व्याकरण बनाया है
और विद्वानोंका वड़ा मान और आदर करता है। नेपालसे वह
वेशाली लीट आया और वहांसे दक्षिणपूर्व दिशामें अस्सी नव्ये
ली चलकर श्वेतपुरके संधाराममें पहुंचा। यह संधाराम गड़ाके किनारे था ओर बहुत सुन्दर और सुदृढ़ बना था। पास ही
अशोकका एक स्तूप भी था। यहांपर उसे वोधिसत्व
सूत्रपिटक नामक प्रन्थ मिला। उसे लेकर सुयेनच्यांगने
गड़ा पार किया और मगधकी राजधानी पाटलियुत्रमें पहुंचा।

#### मग्ध

पारितिषुत्रको प्राचीन नगर उस समय उजांड़ पड़ाथा, केवल प्राकारकी नींव वस रही थो। नगरका खंडहर नदीके दक्षिण ७० लीके घेरेमें था। इस नगरका नाम पहले कुसुमपुर था। कुसुम-पुग्से पारितिषुत्र नाम पड़मेंका कारण यात्रा विवरणमें इस प्रकार लिखा है कि कभी यहां कुसुमपुर गांव था। वहां एक वड़ा विद्वान व्राह्मण रहता था। उसके पास सहस्रों विद्यार्थी रहकर विद्या-

ध्ययन करते थे। एक दिन वहुतसे ब्रह्मचारी वनमें विहारके छिये गये। उनमें एक ब्रह्मचारीका चित्त कुछ उदास था और उसका मन किसी काममें नहीं लगता था। अन्य ब्रह्म-चारियोंने उसकी यह दशा देख उससे पूछा कि भारे, तुम्हारा मन उदास क्यों है ? तुम्हें किस बातका कप्ट है ? उसने कहा, भाई, न तो मुभ्रे कुछ कष्ट है, न कुछ रोग है। मैं दिन रात इसी चिन्तामें पड़ा रहता हूं कि मुझे गुरुजीके पास पढते इतने दिन हो गये और में युवा भी हुआ पर अवतक मै कुंआरा ही पडा इं। इसी चिन्तासे मैं घुलता चला जाता हूं और मेरा मन दुखी रहता है। इसपर उसके साथियोंने कहा, अच्छा, हम आज त्राहारा विवाह करा देंगे। फिर तो उन लोगोंने उसके विवाह-का खांग रचा और दो वर-पक्षके दोकन्या पक्षके वन गये और उसका विवाह पाटलके वृक्षके साथ जिसके नीचे वैठे थे कर दिन बीत जानेपर सब छोग गांवमें गये पर वह उसी पाटलके वृक्षके नीचे बैठा रह गया। रात होनेपर उसे जान पडा कि बहुतसे लोग था रहे हैं, वाजा वज रहा है। वातकी बातमें लीग आ गये और भूमिपर विछावन विछने लगा। सव ठीक हो जानेपर एक वृद्ध दम्पति एक कन्याको साथ छिये आये और उस ब्रह्मचारीके पास आकर उस कन्याका हाथ जिसे वे साथ छाये थे पकड़ा दिया। पार्णि-ग्रहण हो जानेपर सब विवाहका उत्सव मनानेमें लगे । सात आठ दिन वीते वह वहांसे अपने गांवमें आया और अपने इष्ट मित्रोंको अपने साथ लेकर

वहां गया। वहां सुविशाल प्रासाद बन गया था और दास दासी सब अपने काममें लग रहे थे। वृद्ध पुरुषने द्वारपर सबका स्वागत किया और सबको विविधि भांतिके व्यञ्जन खिलाकर बड़े आदर-सत्कारसे विदा किया। वहां ब्रह्मचारी अपनी उस दिव्य बधूके साथ उसी स्थानपर देवनिर्मित प्रासादमें रह गया। कालांतरमें लोग वहां आकर बस गये और उसका नाम पाटलि-पुत्र पड़ गया।

राजा विवलारके प्रवीत्रके समयमें यह नगर मगधकी राज-थानी बना। शताब्दियोंतक यह नगर मगधकी राजधानी रहा। यहां सैकड़ों संवाराम और विहार थे पर अब केवल दो वच रहे हैं। नगरके उत्तर दिशामे गङ्गाके किनारे एक छोटासा नगर था। वहा १००० घरोंकी वस्ती थी। नगरके उत्तर एक स्तम्म यहांपर पहले अशोक राजाका नटक वना था। उसके दक्षिण दिशामें अशोक राजाका बनवाया एक स्तूप था। उसके पास ही एक विहार था जिसमे भगवान वुद्धदेवका पद्-विह यह चिह्न एक फुट आठ इञ्चलम्बा और छः इञ्च चौडा उसमे चक्र, कमल, स्वस्तिका आदिके चिह्न वने हुए थे। विहारके उत्तर एक स्तम्भ था। उसपर यह छिखा हुआ था कि राजा अशोकने तीन वार समस्त जंबूद्वीपको बुद्ध-धर्म और संब-को दान कर दिया था। राजधानीके दक्षिण पूर्व दिशामे कुकुटा-रामका सघाराम था जहां अशोक १००० अमणींको व्वतुर्विध दान दिया करता था।

सुयेनच्वांग पाटिलिपुत्रमें एक सप्ताह रहा और वहांके प्रधान खानोंके दर्शनकर तिलाडक गया। तिलाडक पाटिलि-पुत्रसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें सात योजनपर पड़ता था। वहां एक वृहत्संघाराम था। वहां अनेकों विद्वान श्रमण रहते थे। उन लोगोंको जव उसके आगमनका समाचार मिला तो सब मिल वाहर आये और आदरपूर्वक उसे ले जाकर वहां उहराया। तिलाडक संघारामसे वलकर वह बुद्ध गयामें पहुंचा।

गयामें बोधिवृक्षका दर्शन किया। बोधिवृक्षके चारों और ई'टोंका सुद्रुढ प्राकार बना हुआ था। प्रधान द्वार पूर्व दिशामें था जिसके सामने निरजना नदी वहती थी। दक्षिण द्वारके सामने एक सुन्दर ताल था जिसमें कमलपुष्प खिल रहे थे, पश्चिम और पर्वत पड़ता था और उत्तर द्वारसे उतरकर संघा-राम था। बीचमें वज्रासन था। यह वज्रासन सौ पगके घेरे-में था। उसके संबंधमें सुयेनच्यांग लिखता है कि "यह विश्वके मध्यमें है और इसका मूल पृथ्वीके मध्यमें एक सोनेके चक्रसे ढक गया है। सृष्टिके आरम्भमे इसकी रचना भद्रकल्पमें होती है। इसे वज्रासन इस कारण कहते हैं कि यह ध्रव और नाश-रहित है और सबका भार इसपर है। यदि यह न होता तो पृथ्वी श्विर नहीं रह सकती। वज्रासनके अतिरिक्त संसारमें दूसरा कोई आधार नहीं है जो वज्रसमाधिसको धारण कर सकता है।" इसी वज्रासनपर बैठकर भद्रकरूपके सहस्र संख्यक वुद्ध बोधिज्ञानको प्राप्त हुए हैं। इसे बोधिमंड भी कहते हैं। सारा संसार हिले या विचलित हो जाय पर यह खान अचल है। आजसे दो सी वर्ष बीतनेपर लोगोंको वोधिवृक्षके पास आनेपर भी यह वज्रासन न देल पड़ेगा कारण यह है कि संसारसे धर्मका हास होता जा रहा है। आसनके दक्षिण और उत्तर दिशा- ऑमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्वकी दो मूर्तियां पूर्वाभिमुख हैं। जव यह मूर्तियां अन्तर्धान वा लुप्त हो जायंगी तब बौद्धधर्म संसारसे उठ जायगा। इस समय दक्षिणकी पूर्ति छातीतक भूमिमें धस चुकी है। प्राकारके भीतर अनेक स्तूप और विहार बने हुए थे और उसके आसपासमे योजन भरतक पग पगपर तीर्ध-स्थान पड़ते थे।

सुयेनच्यांग युद्ध गयामें आठ नव दिन रह गया और वहांके भगवानके लीलास्थलों और पुण्यस्थानोका एक एक करके दर्शन और पूजा करता रहा।

### नालंद

नालंदके मिस्नु-संघको जव यह समाचार मिला कि सुयेन-च्वांग आ रहा है और बुद्ध गयामें पहुंच गया है तो उन लोगोंने चार श्रमणोंको उसे बुद्ध गयामें उसके पास मेजा। यह श्रमण बुद्ध गयामें पहुंचे और सुयेनच्वांगसे मिले। सुयेनच्वांग नवें दिन नालंद विहारको उनके साथ चला और सात योजनपर एक गांवमें जहां विहारकी सीर थी जाकर उतरा। वह गांव आयुष्मान भीद्गलायनका जन्म-स्थान था। वहां दो सी मिक्षु और कितने ही गृहस्थ उसके स्वागतके लिये पहलेसे ही उपस्थित थे। वहां कुछ जलपानकर सबके साथ नालंद महा विहारमें पहुंचा। नालंदके श्रमणोंने उसका वड़े आदरसे शिएाचारपूर्वक स्वागत किया और उसे छे जाकर स्थविरके पास आसनपर वैठाला और सब लोग सधमें वैठ गये। फिर कर्मदान वा 'वेन' ने वएटा बजानेकी आज्ञा दी और घोपणा कर दी कि जयतक उपाध्याय सुयेनच्वांग इस विहारमें रहे तबतक उनके लिये मिक्षु ओंके उपयुक्त सब सामित्रयां पहुंचायी जाया करे। फिर बीस विद्वान श्रमण उसे अपने साथ लेकर महा स्थविर शीलभद्रके पास ले गये।

शीलभद्रके पास पहुंचकर सव लोगोंने महा स्थिविरको अभिवादन किया। प्रधान दाताने उसके सामने उपहारको रखकर प्रणिपात किया। फिर शीलभद्रने आसन मंगवाये और सुयेनच्वाग और अन्य सबको बैठनेके लिये कहा। बैठनेके बाद शीलभद्रने सुयेनच्वांगसे पूछा कि आप किस देशसे आते हैं? सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि मैं चीनसे आता हूं और मेरी कामना है कि आपकी सेवामें रहकर योग-शास्त्रकी शिक्षा लाभ कहं।

यह सुनं शीलमद्दकी आंखोंमें आंसू भर आये, उसने बुद्धमद्र-को पुकारा। बुद्धमद्र शीलमद्रका भतीजा था। उसकी अवस्था सत्तर वर्षसे अधिक थी और शास्त्रों और सूत्रोमे निपुण और वड़ा वाग्मी था। बुद्धमद्रको बुलाकर शीलमद्रने कहा कि तुम इन लोगोंको मेरे तीन वर्ष पूर्वके रोगकी कथा सुना दो।

बुद्धभद्रका हृदय भर भाया और वाँखोंमे आंसू छलक पहे। वह अपने आंसू रोककर कहने लगा कि तीन वर्षके पहले उपा--ध्यायको श्रूलका रोग हो गया था। जब श्रूल उमड़ता था तो इतने व्याकुल हो जाते थे कि हाथ पैर पटकने लगते और चिल्लाते थे। जान पड़ता था कि आग लग गयी है वा कोई छुरी मोंक रहा है। यह शूल-रोग आपको २० वर्षसे था। पर अन्तमे आकर वह इतना कष्ट देने लगा था कि सहा नहीं जाता था जीवन भार हो गया था। तीन वर्षकी वात है कि आपने अन-शनवत करके प्राण छोडनेकी ठान छो और दाना-पानी छोड वैठे थे। आपने रातको स्वप्नमें देखा कि तीन देवता एक तो हिरएय-वर्ण. दूसरा शुद्ध स्फटिक संकाश, और तीसरा रजत वर्ण दिव्य वसन धारण किये आपके पास आये और कहने छगे कि तुम शरीर छोड़नेपर क्यों लगे हो ? नही जानते कि शास्त्रोंमें लिखा है कि शरीर दुःख भोगनेके लिये मिलता है। उनमे यह नहीं लिखा है कि शरीर घृणाका पात्र है और उसे त्यागना चाहिये। तुम पूर्वजनममें राजा थे, तुमने प्राणियोंको बहुत कप्र दिया था उसीका यह फल तुम पा रहे हो। सोचो और अपने पूर्वजन्मके कर्मीका ध्यान करो, शुद्ध हृद्यसे अपने कर्मी:-पर पश्चात्ताप करो, उनके परिणामको शांतिपूर्वक सहन करो, श्रमपूर्वेक शास्त्रोंका अध्यापन करावी इससे तुम्हारे कप्ट निवृत्त हो जायेंगे। पर यदि तुम आत्मघात करोगे तो उससे तो दुः खका अन्त होना असम्भव है।

सव लोग यह वात सुन चिकत रह गये और सुयेनच्वांग अपने मनमें वड़ा प्रसन्न हुआ। वह शीलमद्रके चरणींपर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि यदि यह वात है तो सुयेनच्वांग उससे जहांतक हो सकेगा जी तोड़ कर परिश्रम करके आपसे अध्ययन करेगा और आपकी शिक्षा प्रहण करके उसका अस्यास करेगा। भगवन, क्या आप क्रपाकर उसे अपना अंते-वासी वनावेंगे?

शीलमद्रने कहा, में बड़े हर्षसे तुम्हें अपना अंतेवासी वना-ऊंगा पर यह तो वतलाओं कि तुम्हें चीनसे चले हुए कितने दिन हुए। सुयेनच्वांगने कहा मुझे चले तीन वर्ष हुए और जब लेखा मिलाया तो शीलभद्रके स्वप्नका समय और सुयेनच्वांगके चीनसे चलनेका समय मिल गया। इससे और यह देख और भी आनंदिन हुआ कि उसमें और सुयेनच्वांगमें गुरु-शिष्यका संबन्ध होनेवाला है।

इतनी वातें हो जानेपर बुद्धभद्र सुयेनच्वांग वालादिसके विहारमें जहाँ वह रहता था ले गया। वहां उसने उसे चौधे मंजिलपर अपने साथ ठहराया और सात दिनतक अपना अतिथि रखकर उसका आतिथ्य-सत्कार करता रहा। तद्नंतर उसे वहाँ एक पृथक् कक्षेमें ठहराया गया और उसकी परिचर्यांके लिये एक उपासक और एक ब्राह्मण दिये गये। उसकी सवारीके लिये एक हाथी दिया गया। प्रति दिन उसके लिये एक द्रोण महाशालि, १२० जंवीर, २० सुपारी, २० जावफल, २ टंक कर्पूर

और घो इत्यादि आवश्यक पदार्थ आवश्यकतानुसार मिलने लगे। महीनेमें तीन घड़ा तेल उसके जलानेके लिये वंधेज हो गया।

नालंद्के विश्वविद्यालयमें छ संघाराम थे, जिनमें एक गिर गया था और पांच उस समय विद्यमान थे। उसका नाम ना-लंद पड़नेका यह कारण था कि बोधिसत्वने जब नालंद नामक राजाका जन्म ग्रहण किया था तो यहाँपर एक विहार बनवाया था। नालद बड़ा दानशील राजा था और वह दीनों और अनाथों-को मुंहमांगा दान देता था। इसीलिये उसका नाम नालंद अर्थात् 'न-अलम-दः' एड गया था। नालंदहीके विहारके कारण इस स्थानका नाम नालंद पड़ा। किसीका यह भी मत है कि नालंद एक नागका नाम था जो एक दहमें जो विहारके दक्षिण दिशामें आमके एक बागमें है रहता था।

भगवान बुद्धदेवके समयमे इस स्थानपर आमका एक बाग था। उस बागको ५०० सेठोंने १० कोटि स्वर्णमुद्रापर उसके मालिकसे मोल लिया था और भगवान बुद्धदेवको दान कर दिया था। भगवानने यहां वर्षावासकर उनको तीन मासतक धर्मोप-देश किया था जिससे वे सब अईतपदको प्राप्त हो गये थे।

भगवानके निर्वाण प्राप्त हो जानेके बहुत दिन पोछे मगधमें शकादित्य नामक राजा हुआ। उसने इस खानपर एक संधा-राम वनवाया था जिसके मध्यमें एक विहार था। वह विहार उस समयतक बच रहा था और नित्य वहां ४० श्रमणोंको भोजन मिलता था। यात्राविवरणमें लिखा है कि शकादित्यकी सभामे एक निर्श्वश्वनीमित्तिक था। उसने विचारकर राजा शका-दित्यको लिखा था कि 'यह खान सर्वोत्तम है। यहां संघा-राम बना तो वह विश्वविख्यात होगा और एक सहस्र वर्षतक विद्याका केन्द्र होगा। दूर दूरके विद्यार्थी सब आश्रमके यहां आकर अध्ययन करेंगे। यहांपर एक नाग रहता है। इससे उसे चोट लगी है अतएव बहुतोंके मुंहसे रक्त बमन होगा।'

शकादित्यके अनंतर उसका पुत्र वृद्धगुप्त सिंहासनएर बैठा। उसने भी अपने पिताके संघारामके दक्षिण दिशामें दूसरा संघाराम वनवाया । बुद्धगुप्तके अनंतर उसके पुत्र तथागत गुप्तने तीसरा संघाराम शकादित्यके संघारामसे पूर्व दिशामें वनवाया। तथागतगुप्तके अनंतर राजा वालादित्य मगधके खिंहासनैपर वैडा । उसने चौधा संघाराम उसके उत्तर-पूर्व दिशामें वनवाया । वालादित्यके संघाराममें यह नियम था कि उपासकोंमे जो गृहत्याग कर भिक्षुसंघमे रहते थे जवतक परिव्रज्या प्रहण नहीं करते थे आयुके अनुसारज्येष्ठता मानी जाती थो। कहावत है कि वालादित्यने संघाराम बनवाकर संघको आमेत्रित किया था। उसमे बहुत दूर दूरसे भिक्ष् और उपासक आये थे। संघके लोग वैठ गये थे इसी बीचमे चीन देशके दो मिक्षू वहां पहुंचे। संघने उनसे पूछा कि आप कहांके रहनेवाछे हैं और आनेमें देर क्यों हुई ? दोनों भिक्षुओंने कहा कि हम चीनके रहनेवाले हैं, हमारे उपाध्याय रोग-त्रस्त हैं। उन्हींको पथ्य देनेमें देर हो गयी। उनकी

बाते सुनकर सबको आश्चर्य हुआ और राजाको सूचना दी। बालादित्य संघमें आबा पर इतनी देरमें वह न जाने कहां चले गये। राजाको विराग उत्पन्न हो गया और वह अपना राज्य युवराजको दे उपासक बनकर संघमें रहने लगा। पर संघमे वह ज्येष्ठ नहीं माना जाता था, किनष्ट ही समझा जाता था। शक्तादित्यको विराग तो था पर उसमे मानकी एषणा बनी ही थी। उसने इस बातको संघके सामने उपस्थित किया। संघने तबसे यह नियम कर दिया कि इस संघाराममें गृहत्यागियोंमें जबतक वे प्रवज्या न ग्रहण करें आयुसे ज्येष्ठता मानी जाय।

बाळादित्यके अनंतर उसके पुत्र वजादित्यने अपने पिताके विहारके पश्चिम और शकादिन्यके विहारसे उत्तर पांचवा विहार बनवाया। वजादित्यके बाद दक्षिणके एक राजाने इन संघारामीं-के पास छठा विहार वनवाया था। इन छः संघारामोंको आवेष्ठन करता हुआ एक सुदृढ़ प्राकार बना था। विद्यापीठ मध्यमें था। उसके किनारे किनारे दीवालसे लगी हुई बाठ वड़ी बड़ी कक्षायें थीं। कंगूरे आकाशसे बातें करते थे, नुकीछे पर्वत-के समान मनोहर उत्सेध शृंखलावद्ध बने हुए थे। वेधशालायें इतनी ऊ'ची थीं कि दृष्टि काम नहीं करती थी और जान पड़ता था कि उनके चारों ओर कुहरा छाये हुए है। उनके ऊपरका सिरा बादलको छूता हुआ देख पड़ता था। उनके ऊपर ऐसे यन्त्र स्थापित थे जिनसे चायु और वर्षाके आनेका ज्ञान होता था और जिनसे सूर्य्य चंद्रादिके प्रहण और प्रह्युद्धका निरीक्षण करते थे।

पासही सुन्दर खच्छ जलसे पूर्ण सरोवर था जिसमें नील कमल और रक्तवर्णा कुमुद्दनी खिली हुई थी। किनारेकी जगहपर आमके उपवन लगे थे, जिनकी छाया निमल सरोवरमें पड़ती थी। विहारसे पृथक् अध्ययन करनेवाले भिक्षुओं के रहने के लिये आवासगृह था। यह चार तल्लेका था। उसमें मोतीके समान श्वेत वर्ण स्तम्मोंकी पंक्ति थी। उपर पावड़ी थी और छज्जेकी कड़ियों- के सिरेपर अद्भुत जन्तुओं के सिर वने हुए थे। सबसे उपर खप- ड़ेकी छाजन थी। उसमें सदा १०००० मिक्षु वास करते थे और दूर दूरसे लोग यहां विद्याध्ययन करने आते थे। यों तो मारतवर्षमे उस समय करोड़ों संघाराम थे पर नालंदके विहारकी कुछ और ही बात थी।

विद्यापीठमें हीनयान और महायान, और उनके अठारह निकायों होकी शिक्षा नहीं दी जाती थी अपितु वेद,वेदांग, उपवेद, दर्शन इत्यादि सभी अथोंकी शिक्षा मिलती थी और सभी संप्र-दायोंके लोग आकर विधाध्ययन करते थे। विद्यापीठमें १५०० उपाध्याय थे जिनमें १००० उपाध्याय ३० ग्रंथोंकी शिक्षा देते थे, ५०० उपाध्याय २० ग्रंथोंका अध्ययन कराते थे और सबका प्रधान उपाध्याय शीलमद्र था जो सब विद्याओंका पारंगत था और समस्त ग्रंथोंकी शिक्षा देनेमें दक्ष था।

७०० वर्षसे यह बड़े २ विनयसंपन्न श्रमणों, अईतों और बोधिसन्वोंका आश्रय रहा है। यहांके मिस्नु जो विद्यापीठमें विद्याध्ययन करते हैं बड़े गम्भीर और शांत होते हैं। ७०० वर्षसे जबसे यह विद्यापीठ है यह वात कभी सुनायो भी नहीं पड़ी है कि कभी किसी विद्याध्ययन करनेवाले वा इस विद्यारके रहने-वाले भिक्षु ने विनयपिटकके नियमका उल्लंधन किया हो। विद्यारके ज्ययके लिये इस जनपदके राजाने १०० गांवके योगविल (मालगुजारी) को प्रदान कर दिया है। इन गांवोंके दो सी गृह-पति प्रति दिन से कड़ो पिचल (१॥६) चावल, से कड़ों चट्टी (२८) घो-दूध विद्यारमें पहुंचाते रहते हैं। इतनेमें यहाके विद्यार्थी श्रमणों और ब्रह्मचारियोंका काम चलता रहता है। उनको अपने भोजन, वल्ल, ओपिध और विद्यावनके लिये किसीका मुंह ताकना नहीं पड़ता।

जव विद्यार्थियोंके भरती करनेका समय बाता है तव टूर टूरके लोग विद्यापीठमें भरती होनेके लिये आते हैं। यहां उन-की परीक्षा आर्ष और अनार्ष, प्राचीन और नवीन शास्त्रों और प्रथोंमें होती है। उपाध्याय लोग उनकी विद्या-बुद्धिकी परीक्षा लेते हैं और जो विद्यार्थी उनकी परीक्षामें ठीक उतरते हैं उन-की भरती विद्यालयमें होती है और उनको विद्यालयमें स्थान दिया जाता है और भोजन वस्त्रादि प्रदान होते हैं।

इस विद्यालयमे बढ़े २ विद्वान उपाध्याय अध्यापक हो चुके हैं और हैं यथा धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, व्यिरमति, प्रमा-मित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र, शीव्रबुद्ध, शीलमद्र इत्यादि। यह सबके सब शास्त्रकार, व्याख्याता और भाष्यकार थे। इनमे आचार्य्य शीलमद्र तो उस समय विद्यालयका प्रधान उपाध्याय था। सुयेनच्चांग नालंद्के विहारमें भरती होकर कुछ दिन बीतने-पर उपाध्याय शीलभद्रकी आज्ञा लेकर राजगृहके दर्शनके लिये चला। राजगृह नालंद महा विहारके दक्षिण और एक दिनकी राहपर था। प्रातःकाल नालंदसे चलकर वह सायं-काल राजगृहमें पहुंच गया।

## राजगृह

मगधकी प्राचीत राजधानीका नाम कुशागरपुर था। सहस्रों वर्षसे यह मगधके राजाबोंकी राजधानी था। यह मगध देशके मध्यमें था और चारों ओर इसके तुंग पर्वतोंकी मालाये इसे घेरे हुई थीं। पश्चिम दिशामें एक तंग दर्रा था जिससे होकर लोग वहां आ जा सकते थे और उत्तरमें एक विशाल सिंहतार था। नगर उत्तर-दक्षिण लंबा था और पूर्व पश्चिममें संकुचित था। इसका घेरा १५० ली था। इसके कुशागरपुर नाम पड़नेका कारण यह था कि यहापर एक प्रकारका सुगन्धित कुश उत्पन्न होता था। नगरके मध्यमें एक गढ़ था जिसके आकारके विह ३० लीके घेरेमें दिखायी पड़ते थे। उसके चारों ओर कनकके वृक्षोंका वन था जो वारह महीने फूला करते थे। उनके फ्लोंकी पत्तियां सुनहली रंगकी होती थी इसी कारण उनको कनक कहते हैं।

नगरके उत्तर-पूर्व चौदह पन्द्रह लीपर गृष्ट्रकृट पर्वत पड़ता था। इस पर्वतमें बहुत सी छोटी २ टीवरियां परस्पर सटी हुई हैं, जिनमें उत्तरकी टीवरीका श्टंग बहुत ऊंचा है और दूरसे देखनेमें ग्रुघ्नके आकारका दिखायी पड़ता है। इसी कारण इसे लोग ग्रुघ्रक्तट कहते हैं। इसपर स्वच्छ निर्मल जलके स्रोत स्थान स्थानपर वहते हैं और सारा पर्वत हरियालीसे ढका हुआ है।

नगरके उत्तर द्वारसे निकलते ही पास ही कारंड वन विहार-का स्थान था जहाँपर भगवान बुद्धदेवने विनयका उपदेश किया था। विहारके पूर्व दिशामें अजातशत्रुका वनवाया वह स्तूप था जिसे उसने भगवान वुद्धदेवके धातुपर जो उसे मिला था बनवाया था।

कारंड बेणु वनविहारके दक्षिण-पश्चिम पाँच-छ लीपर सप्त-पणीं गुहा पड़ती थी। यहाँपर आयुष्मान कश्यपादि १००० अईतोंने भगवान बुद्धके परिनिर्वाण प्राप्त हो जानेपर एकत्र होकर त्रिविटकका सम्रह किया था। इस संघमें बढ़े २ विद्वान् आईत एकत्रित हुए थे और साधारण भिक्षुओं और श्रमणो-को उसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा न थी। औरोंकी तो बात ही क्या है स्वयं आनन्दको जो भगवान बुद्धदेवके विय शिष्योमें थे बायुष्मान कश्यपने यह कहकर रोक दिया था कि तुम्हारे राग अभी नहीं गये हैं, यहाँ आकर स घको दूषित मत करो। कहते हैं कि आनन्द श्रमपूर्वक उसी रातको तीनों लोकके बंधन-से मुक्त होकर बहुतपद प्राप्त हो गया। फिर जब वह सप्तपणीं गुहामें पहुंचा तो कश्यपने आनन्दसे पूछा कि क्या तुम वधन-मुक्त हो गया ? आनन्दने कहा हाँ। कश्यपने कहा फिर मुक्त-

के लिये द्वार खोलनेका क्या काम है, चले आओ। आनन्द मीतर पहुंच गया और सब अहतोने मिलकर भगवान बुद्धदेव के वचनोंका संग्रह किया। आनन्दने स्त्रिपटकका, उपालीने विनयपिटकका और कश्यपने अभिधर्मिपटकका संग्रह किया। यह संघ तीन मासतक वर्षाऋतुभर रहा और पिटकोंको ताड़ पत्रपर लिखकर एकत्रित किया गया। यह स्थविर निकायके नामसे प्रख्यात है।

सप्तपणीं गुहासे पश्चिम वह स्थान पडता है जहांपर महा संधिक निकायके त्रिपिटकका संग्रह हुआ था। वहांपर अशोक-का वनवाया एक स्तूप है। यहांपर वह श्रमण जिनको सप्तपणीं गुहामें प्रतेश नहीं मिला था सहस्रोंकी संख्यामें एकत्रित हुए थे और पांच पिटकोंका जिनके नाम स्त्रपिटक, विनयपिटक, अभिधमीपटक, संयुक्तपिटक और धारिणीपिटक था संग्रह किया था। इस संग्रहका नाम महासधिक निकाय है, कारण यह है कि इस संघमें अहेत, श्रमण, भिक्षु और साधारण लोग सभी समिलित हुए थे।

यहांसे उत्तर-पूर्व दिशामे तीन चार लीपर राजगृह नगर पड़ता था। वाइरके प्रकार गिर गये थे पर नगरके भीतरके प्रासादकी दोवालें उस समयतक वच रही थीं। नगर बीस ली-के घेरेमें था और केवल एक द्वार था। कहते हैं कि कुशागरपुर-में विवसार राजाके कालमें थाग लगा करती थी कारण यह था कि वहांकी वस्ती बडी घनी थी सौर घर पास पास सटे हुए थे। निदान यह राजाजा हुई कि सव लोग सजग रहें और जिस घरसे आग लगेगी उसके अधिवासीको नगरसे निकलकर शमशानमें जाकर रहना पढ़ेगा। थोड़े दिन वीतनेपर राज- प्रासादसे आग लगी और सारा प्रासाद जलकर राख हो गया। राजाने यह कहा कि यह आजा मैंने दी थी यदि मैं आप इसका पालन न कहंगा तो अन्य लोगोंको इसके माननेके लिये में कैसे वाधित कर सकूंगा। उसने शमशानमे अपना प्रासाद यनवाया और नगरके शासनका भार युवराज अजातशत्रुको सोंप वहाँ स्वयं जाकर रहने लगा।

, जब वैशालीके राजाको यह समाचार मिला कि विवसार कुशागरपुरको त्यागकर निर्जन शमशानमें आकर रहता है तो उसने चढ़ाईकर उसे पकड़ लानेका विचार किया। जब इसका पता विवसारको मिला तो उसने उस स्थानको चारो ओरसे प्राकार बनवाकर सुद्वढ़ कर लिया। फिर ती वहां एक नगर वस गया। उस नगरका नाम राजगृह पड़ा, कारण यह था कि पहले पहल वहां राजाहोका घर बना था।

विवसारके अनन्तर राजा अजातशतुने इसे अपनी राजधानी वनाथी तबसे यह बहुत दिनोंतक मगधकी राजधानी रही। राजा अशोकने अपने शासन-कालमें इसे ब्राह्मणोंको दान कर दिया था। वहां उस समय एक सहस्रसे ऊपर ब्राह्मणोंकी बस्ती थी।

खुयेनच्वाग राजगृहमे दर्शन और पूजा करके इ द्रशील गुहां-को गया। इन्द्रशील गुहा राजगृहसे पूर्व दिशामें ॄ३० लीपर पडता था। पर्वतकी पूर्वकी ढालपर इस नामक संघाराम था। यह संघाराम हीनयानवालोंका था। कहते हैं कि एक बार इस सं घारामका वेन वा कर्मदान वड़ी चिन्तामें पड़ा था। कारण यह था कि उसके पास श्रमणोको प्रदान करनेके लिये अन न था। कर्मदानने देखा कि आकाशमें हंसोंकी एक धांग उड़ी जा रही है। उसने कहा कि आज निक्षुओं के लिये भोजन नहीं है आप इसपर ध्यान दे। हंसोंका सरदार उसकी बात सुनकर ऊपरसे गिर पड़ा और अपने प्राण दे दिये। उसे यह दंखकर वडा आश्चयं हुआ और संधारामके सब निस् वहां दौड़े हुए आये। सर्वोने देखकर कहा कि यह बोधिसत्त्र है। इसके शासका खाना कदापि उचित नहीं है। तथागतने कृत, द्रष्ट और उदिए-को छोडकर मांस खानेका विधान किया था अवश्य पर उन्होने यह भी तो कहा था कि यह समझना ठीक नही है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अतएव आजसे हम मांसका परित्याग करते, हैं। यही महायानका आरंभ है। उस समयसे लोगोंने मांसको परित्याग करनेका वत लिया और उस इंसके ऊपर स्तूप वनाया। तबसे इस सघारामका नाम हंसविहार पड़ा।

सुयेनच्यांग चारों ओरके पवित्र म्थानींके दर्शन और पूजा करते हुए राजगृहसे नालंद वापस आया।

## अध्ययन

नालद वापसं आकर वह वहां पांच वर्षतक रहा। वहां रहकर उसने उपाध्याय शीलभद्रसं सबसे पहले योगशास्त्रका अध्ययन करना आरंस किया। योगशास्त्रकी न्याख्याके समय सहस्रों भिक्षु एकत्रित होते थे। एक दिनकी बात है कि न्याख्या समाप्त हो चुको थी कि देखा गया कि संघके वाहर एक ब्राह्मण खड़ा था। वह पहले रोया और पीछे हॅसने लगा। लोगोंने उससे जाकर पूछा कि तुम कौन हो और क्यों तुम पहले रोये और फिर क्यों हसे।

उसने कहा कि मेरा घर पूर्वमें है। मैंने पोतरकगिरिपर अवलोकितेश्वर बोधिसत्वके आगे यह संकल्प किया था कि मैं राजा होऊँ। बोधिसत्वने मुक्ते दर्शन दिया और कहा कि ऐसा सकल्प मत करो। इतने दिन बीतनेपर अमुक संवत्सर, अमुक मास और अमुक तिथिका आचार्य्य शीलभद्र नालदमे चीन देशके एक अमणको योगशास्त्रका अध्ययन करना आरंम करेंगे। वहां जाकर तुम उनकी न्याख्याका अवण करो, उससे तुमको मगवान बुद्धदेवके दर्शन होंगे। राजा होकर क्या ले लोगे?

मैं इसी लिये यहां आया। उपाध्यायका मैंने दर्शन किया,
मैंने चीनके श्रमणको देखा और योगशास्त्रको व्याख्याका श्रमण
किया। मुक्ते सब फल मिल गये। शीलमद्रने उसकी वातें
सुनकर कहा कि तुम यही पन्द्रह मास रह जाआ और योगस्त्रनकी व्याख्याको श्रमण करो। ब्राह्मण वहां पन्द्रह मासतक रह
गया और नित्य योगशास्त्रकी व्याख्याको श्रमण किया। व्याख्या समाप्त हो जानेपर उपाध्याय शीलमद्रने उस ब्राह्मणको अपने
पक बादमीके साथ शिलादित्य राजाके पास मेज दिया और शिलादित्यने उसे तीन गांत्रका भोगविल उसके भरण-पोषणके लिये प्रदान कर दिया।

सुयेनच्यांगने उपाध्याय शीलभद्गसे तीन पारायण योग-शाल्लका किया तथा न्यायानुसार, हेतुविद्या, शब्दविद्या, प्राण्य-मूलकी टोका, शतशाल्लाद् प्रधोंका अध्ययन किया। कोश-विभाषा और षट्पदाभिधर्मका अध्ययन वह कश्मीरमें ही कर चुका था। उनपर जो उसे शङ्कार्ये थीं उनको एक एक करके समाधान कराया। इस प्रकार उसने वीद्धशाल्लोंका अध्ययन-कर ब्राह्मणोंके प्रत्थोंका अध्ययन आरम्भ किया। उसने शब्द-शास्त्र वा व्याकरणका अध्ययन किया।

भारतवर्षके छोग अपनी लिपिको ब्राह्मी और अपने धर्मप्रंथोंकी भाषाको देववाणी कहते थे। उनका कथन था कि
कल्पारम्भमें ब्रह्मा उनका उपदेश देवताओं और मनुष्योंको करता
है। इसी कारण उसे 'ब्रह्म' कहते हैं और वह लिपि ब्राह्मी कहछाती हे। इसमें नी कोटि श्लोक थे। पुन वैवर्त कल्पमें देवराज शक्रने उसको संक्षेप करके दस कोटि श्लोकोंमें लिखा था।
पुनः गांधार देशके शालतुर ब्रामिनवासी एक ब्राह्मणने जिसका
नाम पाणिनि था उसे संक्षेप कर ८००० श्लोकोंमें किया। अन्तमें
दक्षिण भारतके एक पंडिनने वहांके राजाकी आधासे उसका
सारांश २५०० श्लोकोंमें संक्षेप करके लिखा।

व्याकरणके श्लोकोंकी सख्या १००० है। उसके धातुपाठ ३०० श्लोकोंके हैं। दो गण पाठ हैं—एक मडक जो ३००० श्लोकात्मक है, दूसरा उणादि जो २५०० श्लोकात्मक है। इनके अतिरिक्त ८०० श्लोकोंकी अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषामें दो प्रकारकी विभक्तियां होती हैं। तिग'त और सुवन्त। तिग'तकी अठारह विभक्तियाँ होती हैं और सुवन्तकी विभक्तियाँ चौबीस हैं। तिगंतकी विभक्तियाँ दो प्रकारकी होती हैं। आत्मनेपदी श्रीर परस्मेपदी। दोनों विभक्तियाँ तीन तीनके समूहोंमें विभक्त हैं और क्रमशः वे एक वचन, द्विवत्तन और बहु वचनके लिये लायी जाती हैं। इस प्रकार पहली तीन विभक्तियाँ प्रथम पुरुषकी तीन विभक्तियाँ कहलाती हैं।

इसी प्रकार २४ सुवन्त विभक्ति योंके तीन तीनके आठ समूह होते हैं जिनको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि कहते हैं। कर्ताके अर्थमें प्रथमा, कर्ममें द्वितीया, करणमें तृतीया, सप्रदानमें चतुर्थी, अपादानमें पचमी, सवन्धमें पष्ठी, अधिकरणमें सप्तमी और आह्वानमें अष्टमी विभक्ति लगायी जाती है। संस्कृत भाषामें लिङ्ग तीन होते हैं—पुल्लिङ्ग, स्त्रोलिङ्ग और नपुंसक्लिङ्ग।

व्यावरणशास्त्रका अध्ययन समाप्तकर सुयेनच्वागने ब्राह्मणीं-के अन्य प्रश्नोंका अध्ययन आरंभ किया और पाच वर्षमें ब्राह्मणीं और बौद्धींके ग्रंशोंका अध्ययन समाप्तकर वह नाल्दसे हिरण्य-पर्वतके जनपदको रवाना हुआ।

अवलोकितेश्वरकी मूर्ति मार्गमें उसे क्योत नामक संघाराम मिला। इस सघाराम- के दक्षिणमें एक पहाड़ी थी। उसकी ऊ' की चोटी और विषम ढाल हरियालीसे ढकी हुई थी जहाँ ख़ळ्ळ निर्मल जल-स्रोत प्रवाहित थे और रंग विरंग के फूलोंसे लदी फाड़ियाँ और लताये चतुर्दिकको अपनी सुगन्यसे सुन्नासित कर रही थीं। सारी पहाड़ी पग पग तीथों से भरी थी। संघारामके मध्यमें एक विहार था जिसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्वको चन्दनकी मूर्ति है। यहांपर दसों आदमो एक एक सप्ताह, पखवारे पखवारे अनशन व्रतका अनुष्ठान करते हैं। कभी कभी पैसा भी होता है कि बोधिसत्व उनको साक्षात् दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनायें पूरी करते हैं।

म्रिके चारों और सात पाकी दूरीपर कठघरा वना हुमा, है और पूना दर्शन करनेवाले कठघरेके वाहरसे खढ़े होकर दर्शन-पूजा करते हैं। लोग वाहरसे खढ़े होकर अपनी मनोकामना पूरी होनेके अभिप्रायसे फूल और माला म्र्तिपर चढ़ानेके लिये फेंकने हैं जिसके माला और फूल म्र्तिके हाथपर वा गले आदि-पर पडकर रुक जाते हैं वह समक्ष लेते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गयी और पूरी हो जायगी। सुयेनच्वांगने यहां पहुचकर मांति मांतिके फूलोंको तागेमें पोहकर उनकी मालायें वनायीं। उनको लेकर वह विहारमे गया और बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे प्रणिपातकर अपने मनमें यह तीन कामनायें करके प्रार्थना पूर्वक फेंकने टगा:—

१—क्या में यहां विद्याध्ययनकर कुशलपूर्वक अपने देशको

पहुच जाऊंगा ? यदि ऐसा हो तो मेरा यह माला बोधिसत्वके हाथपर पढे।

२—क्या में अपने पुण्यक्तमों के प्रभावसे जन्मांतरमें तुपिन धाममें जन्म ग्रहणकर मैत्रय वोधिसत्वकी परिचर्या कहाँ गा? यदि मेरी यह कामना पूरो हो तो यह माला बोधिसत्वकी भुजाओंपर पडे।

३—शास्त्रोंमें लिखा है कि संसारमें अभव्य जीव भी है जो कभी बुद्धत्वको प्राप्त न होंगे। मुक्ते मालूम नही कि मैं किम प्रकारका प्राणी हूं। यदि मैं सद्मागंगामी हूं और जन्मातरमें कभी वोधिज्ञान मुझे प्राप्त होनेको है तो मेरा यह माला वोधि-सत्वके गलेमें पढे।

सुयेनच्चांगकी फैंकी हुई तीनों मालायें हाथ, भुजा और कंडमें पड़ीं। वह यह देख बहुत प्रसन्न हुआ और पुजारियोने करनल-ध्विन की और कहा कि यह आश्चर्यकी बात है। हमलोगोंकी प्राथेना है कि यह आप बोधिशानको प्राप्त हो तो कृपाकर पहले आकर हमलोगोंको उपदेशकर हमें त्राण दीजियेगा। भूलियेगा नहीं।

कपोतिविहारसे चलकर वह हिरण्यपर्वतको गया। राज-धानीके दक्षिणमे वहां एक स्तूप था। इस खानपर भगवान बुद्ध देवने तीन मास तक धर्मोपदेश किया था। उसके पश्चिम एक और स्तूप था। इसके संबन्धमे उसने वहांके अधिवासियोंसे सुना कि प्राचीन कालमें इस नगरमें एक गृहपति रहता था। वृद्धावस्थामें उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उस पुरुषको जिसने उसे पुत्र जनमका समाचार सुनाया दो कोटि स्वर्णमुद्रा प्रदान की थी। इस कारण उसके पुत्रका नाम श्रुत विंशकोटि पड़ा था। लाड्प्यारके कारण लोग वालकको हाथोहाथ गोदमें लिये रहते ये और वह भूमिपर पैर नहीं देने पाता था। भूमिमें पैर न रखनेके कारण उसके पैरके तलवोंमें लोग जम आये थे। गृहपति अपने पुत्रको वहुत प्यार करता था। छोकनाथने उसे भव्य-जान मौद्गलायनको आज्ञा दी कि तुम हिरएयपर्वतमें जाकर उस चालकको उपदेश दो। मीद्गलायन उसके द्वारपर आया पर किवाड़ बंद था। उसे भीतर जानेका मार्ग न मिला। उस समय गृहपति भगवान सूर्यका उपासक था। वह नित्य सूर्यो-द्यके समय सूर्यकी पूजा करके उनकी परिक्रमा और उपखान किया करता था। उस समय वह अपने पुत्र सहित सूर्य-देवकी पूजा कर रहा था। मीद्रलायनने जब देखा कि द्वार वंद है तो वह सूर्य्य-मंडलमे पहुँचा और वहाँ अपनी झलक दिखाकर सूर्य्य राशिके सहारे गृहपतिके आगे आकर प्रगट हुआ। गृहपतिके बालकने मौद्गलायनको भगवान आदित्य समम्ह उनकी पूजा सुर्गधित तंडुळ और पुष्पसं को । मौद्रलायन बालकको उपदेश दे और उसकी पूजाको प्रहणकर वेण्वन-विहारमें भाये। तंडुल जो उस चालकते उनको प्रदान किया था इतना सुगंधित था कि सारा राजगृह उसके सुगंधसे भर गया। राजा विंवसारने उसकी गंध पा अपने अनुचरोंको आज्ञा दी कि जाकर पता लगाओं कि यह सुवास कहाँ से भा रही है। वह

लोग पता लगाते हुए वेणुवनविहारमें पहुँचे। वहां देखा कि मौद्गलायनके पात्रके चावलसे वह सुग'घ मा रही है। मौद्ग-लायनसे पूछनेपर उनको माल्म हुआ कि हिरण्यपर्वतके एक गृहपतिने उनको वह चावल अर्पण किया है। अनुचरोने जाकर इसकी सचना महाराज विवसारको दी। विवसारने उस गृह-पतिके पुत्रको अपनी राज समामें बुला भेजा। गृह-पतिका पुत्र अपने मनमें यह विचारने लगा कि किस सवारीपर में राजगृह चलुं। उसने अपने मनमें सोचा कि यदि मैं नीकापर जाऊँ तो आंधीका भय है, गजरथपर जाऊ' तो हाथियोके विगडनेका डर है, अन्य सवारियोंपर जानेसे पैर भूमिपर रखना पहेगा। निदान उसने बहुत सोच-विचारकर अपने नगरसे राजगृहतक नहर खुद्वायी और उसमें सरसो भर्वा दिया। फिर उसमे एक सुन्दर नाव बनवा कर छुड़ाई और आप अपने साथियों सहित उस नौकापर वैठा। महाह उस नौकाको रस्सीके सहारे खींचकर राजगृहको ले चले। वह पहले भगवान बुद्धके पास गया। वहाँ भगवानको वंदना करके दैठ गया। भगवानने उससे कहा कि विंवसार राजाने । तुमकी तुम्हारे पैरके तळवेके लोमको देखनेके लिये बुलवाया है। राजाके दरबारमें जाकर पालधी मार-कर इस प्रकार वैठना कि पैरके तलवे ऊपरसे देख पडें, पैर फैला कर कभी मत वैठना। ऐसा करनेसे देश-धर्मका उल्लंघन होगा। गृहपति भगवानकी आज्ञा पाकर राजा विवसारकी संभागे गया और राजा विंवसारके पास जाकर वह जिस प्रकारसे भगवान

बुद्धदेवने कहा था पालधी मारकर वैदा। राजा उसका इस प्रकार वैदना देखकर वहुत प्रसन्न हुआ और वह उसके पद-नलके लोमको देखकर उसे वहे आदरसे विदा किया। वहांसे वह भगवान बुद्धदेवके पास आया। वहां उनके धर्मोपदेशोंको सुनकर उसके ज्ञानके किवाड खुल गये। वह उनकी शरणको प्राप्त होकर अईतको प्राप्त हुआ।

हिरण्यपर्वतमें उस समय दो प्रधान विहार थे जिन्हें थीडे दिन हुए एक सामंत राजाने यहाँके राजाको परास्तकर वन-वाया था और इस देशको जीतकर मिक्षु संघको समर्पण कर दिया था। वहाँ दो परम विद्वान श्रमण जिनके नाम तथागत-गुत और श्लान्तिसिंह थे रहते थे। वे सर्वास्तिवाद निकायके अनुगामी थे और अनेकों शास्त्रोंके तत्वज्ञ थे। सुयेनच्वांग उनके पास एक वर्ष तक ठहर गया और वहां रहकर विभाषा, न्यायानुसार आदि ग्रंथोंको उनसे पढ़ता और मनन करता रहा।

यहांसे वह हिरण्यपर्वत्की दक्षिणसीमापर आया। वहां गंगाके किनारे एक छोटासा पर्वत था। पूर्व समयमें भगवान युद्धदेवने इस स्थानपर वक्कल नाम यक्षको दमन करके उसे धर्मका उपदेश दिया था। यहांसे वह गंगा उनरकर चम्पाके जनपटमें पहुँचा।

चपानगर उस समय गंगा नदीके दक्षिण नटपर था। उसके चारों बोर ई'टोंके सुदृढ़ प्राकार बहुत ऊ'चे बने हुए थे। प्राकारके बाद पिनयाँ सोत खाई थी। इस नगरके सबन्धमें उसने यहाँके लोगोसे यह गाथा सुनी कि पूर्व कालमें करवारममें लोग गुहाओं में रहा करते थे और घर नहीं बनाते थे। उस समय स्वर्षसे एक देवी इस भूमिपर आयी। वह गंगाके किनारे विचरती और गंगाके जलमें कीड़ा करती रहती थी। दैवयोगसे उसे कुछ काल बोतनेपर चार बालक उत्पन्न हुए। उस समय इस ससारमें कोई राजा नथा। उसके चारों बालक समस्त जम्बूद्दीपके राजा हुए और चारों इस द्वीपको परस्पर विभाजितकर चार नगर वसाकर इसका शासन करने लगे। यह चंपानगर उन्हीं चार प्रधान नगरों में हैं, जिन्हें उन चारों कुमारोंने जम्बूद्वीपमें बसाया था।

इस जनपदके दक्षिणमें महावन है। उसमें सिंह,न्याघ्र, हाथी आदि भरे पड़े हैं। वहाके हाथी बढ़े ऊंचे होते हैं। हिरण्य और चंपादेशमें उसी जंगळसे हाथी पकड़कर आते हैं। यहाँकी सेनामें हाथियोंकी संख्या बहुत- अधिक है। यहाँ हाथी रथोंमें जोते जाते हैं।

उस इंगलके विषयमें यहाँ यह गाथा उसे सुननेमें आयी कि भगवान बुद्धदेवके जनमके पूर्व यह एक गोप था जो वनमें अपनी गायोंको लिये चगया करता था। जब वह अपनी गायोंको जं-गलके पास लेकर पहुंचता था तो एक वैल फुंडसे अलग होकर जंगलमें घुस जाता और वहांसे जब वह अपनी गायोंको हांक-कर घर चलने लगता तब आता। उसका वर्ण अत्यन्त शुभ्र हो गया था और वह इतना चलिष्ठ और तेजस्वी था कि जितने गाय देल थे तद उसे देखकर भयभीत होते थे और उसके पास कोई जाते न थ। गोप उसकी यह दशा देखकर इसकी खोजमे लगा कि उसके ऐसे क्य और वलसपनन होनेके कारण क्या हैं ? वह दिनको भुंडसे निकल कर कहां चला जाता है ? निदान वह एक दिन जब अपनी गायोंको छेकर जंगलके पास पहुचा और वह बैल फुंडसे निकलकर जंगलमें घुसने लगा तो वह उसके पीछे लग गया। बैल जंगलमे जाकर एक कंदरामें घुसा, गोप भी उसके पीछे लगा हुआ उसमें घुस पडा। उस अंधकार मार्गमे होकर दो ढाई कोम जानेपर उसे प्रकाश दिखायी पड़ने लगा और आगे जाकर एक उपवन मिला। उसमें भांति भांतिके फूल बिले हुए थे, वृक्ष फलोंसे लदे हुए खान खानपर बड़े थे। वहांके फ्लों-फलों भौर वृक्ष-वनस्पतियोंसे दिव्य ज्योति निक-खती थी जिससे आंखें चौंधिया जाती थीं। वहां जाकर उसने देखा कि वह बैल वहां पहुंचकर एक वनस्पति चर रहा है। वह वनस्पति पीछे रंगकी और बड़ी ही सुगधित थो। उस प्रकारकी वनस्पति उसने संसार्में कभी न देखी थी। गोप बागमें गया और वहाँसे कुछ सुन्दर २ सुनहले फल तोड़े। फल वहे ही सुगधित थे, उसका मन उनको खानेके लिये लल्दाया। पर उसे खानेका साहस न पड़ा। बैल चरकर उस उपवनसे निकला और गोप भी उसके पीछे चला। वह गुहाके मार्गपर पहुचा और निकलना ही चाहता था कि एक राक्षसने उससे इन फलोंको जिन्हें वह वहाँसे तोड़कर ले चला था छीन लिया।

वहाँसे आकर उसने एक पंडितसे वहाँका समाचार कहा। उसने कहा कि अनजाने फलका खाना कदापि उचित नहीं है। अच्छा किया जो तुमने उन्हें वहा खाया नहीं। पर एक बातपर ध्यान रखो अब जब कभी वहां जाना तो किसी न किसो उपायसे एकाध फल अवश्य ले आनेकां प्रयक्ष करना।

दूसरे दिन जब उसकी गायें जंगलके किनारे पहुंचीं तो वह बैल फंडसे निकलकर जंगलमें घुसा और गोप भी उसके पीछे लगा हुआ चला। वह उस गुफासे होकर उस उपवनमें पहु चा। वहाँसे वह जब चलने लगा तो दो बार फल तोड़कर अपनी छातीके पास छिराकर बैलके रीछे पीछे चला। गुहापर पहुंच-कर जब वह निकलने लगा तो राक्षसने उसे पकडा और फल छोनने लगा। गोपने फलको अपने मुँहमें डाल लिया। राक्षसने उसके मुंहको पकड़ा पर गोप उसे निगल गया। फलका भीतर पहुँचना था कि उसका शरीर फूलने लगा। गुहासे उसका सिर किताईसे निकल पाया था कि उसका शरीर हतना फूल गया कि वह उसमें अटक गया था कि उसका शरीर हतना फूल गया कि वह उसमें अटक गया अर बाहर न निकल सका।

कई दिनतक जब उसका कुछ समाचार न मिला तो उसके कुटु वंबाले घवराये और उसे खोजने निकले। खोजते हुए वे लोग वहाँ गुफाके द्वारपर पहुंचे और उसकी यह दशा देखकर यहे दुखी हुए। उस समय उसमें बोलनेकी शक्ति रह गयी थी, उसने उन लोगोंसे बपना सारा समाचार कह सुनाया। वे लोग वहांसे लीटे और बहुतसे लोगोंको लेकर वहांपर गये और

वलपूर्वक उसे की चकर वाहर निकालनेकी चेष्टा करने लगे।
पर उनका सब परिश्रम निष्फल हुआ। वह बाहर न निकाल
सके और विवश हो रो फंककर अपने घर छोट गये। राजाको
जव यह समाचार मालूम हुआ तो कुतूहलवश वह उस स्थानपर
उसे देखनेके लिये स्वयं गया और बहुतसे खोदनेवालोंको आज्ञा
दी कि गुफाके द्वारको खोदकर उसे निकाल लो पर वह वहाँसे
हिल न सका और वहाँ ही पड़ा रह गया।

कालांतरमे वह वहीं पड़े पड़े पत्थर हो गया। पीछेके कालमें एक और राजा इस देशमें हुआ था। उस समय वह गोप पत्थर हो गया था। राजाने उसकी कथा सुनकर यह विचारा कि जव वह फलके खानेसे पत्थर हो गया है तो संभव है कि उसके पत्थरके शरीरका प्रयोग किसी ओपधके काममें आ सके। यह विचार उसने अपने अमात्यको आज्ञा दी कि तुम वहा जाकर पत्थर काटनेवालोंको बुलाकर कही कि छेनीसे उसे काटकर कुछ ट्रकड़े निकालें और उन्हें लेकर हमारे पास लाओ। अमा-त्य उस स्थानपर गया और पत्थर काटनेवालींको उसे काटने-पर लगगया। वे लोग दस दिनतक छेनी लेकर काटनेकी चेष्टा करते रहे पर उसके ऊपर छेनी काम नहीं करती थी। निदान निराश हो वह उनके साथ राजाके पास वापस आया। उसकी पत्थरकी मूर्ति अवतक वहां ज्योंकी त्यों पड़ी है।

चंपासे पूर्व दिशामें चलकर सुयेनच्यांग कजुघरके जनपद्में पहुंचा। वहां उस समय कोई राजा नहीं था। राजधानी उजाड पही थी। राजा शिलादित्य जब वहा माता था तो छप्परकी छावनी धनवाकर रहता था। गगाके किनारे एक अंचा विहार था जिसके चारों ओर देवताओं और भगवान बुद्धकी प्रतिमायें स्थापित थीं । कजुघरसे गंगा पारकर वह पुंडूवर्द्धन देशमें गया। यहाँ उसने पहले पहल करहलके फलको देखा। पुंड्वर्द्धन नगरसे पश्चिम पो-चि-श संघाराम था जिसके पास अशोक राजाका स्तूप बनाथा। यहां तथागतने हो तीन मासतक धर्मका उपदेश किया था। वहां दर्शन और पूजा करके वह दक्षिण पूर्व दिशामें कई दिन चलकर कर्णसुवर्ण नगरमें पहुंचा। कर्ण-सुवर्णमें उसे दो ऐसे संघाराम मिले जिनके निक्षु देवदत्तके अनुयायी थे और दूध और घोको हाथसे नही छूते थे। वहांसे अनेक स्तूपों और संघारामोंको देखता हुआ वह 'समतट' नामक देशमें गया। यह देश समुद्रके किनारे था और यहाँ एक संघा-राममे उसे भगवानको एक मृति काले पत्थरकी देखनेमें आयी। म्तिं बहुत सुन्दर बनी थी और उसमें से इतनी मनोहर गध निक-लती थी कि सारा विहार गमक उठता था। इसके अतिरिक्त उसमेसे दिव्य प्रकाश भी निकलता था जिले देखकर लोग विस्मयापन हो जाते थे।

समतरके-उत्तर पूर्व दिशामें एक पर्वतके उस पार समुद्रके किनारे श्रीक्षेत्र, कामलंका, द्वारपति, ईशानपुर, महाचपा और यमराज, नाम छः जनपद पड़ते थे। सुयेनच्वांग उन जनपदोंमें न जाकर समतरसे पश्चिमको फिरा और तःम्रलिसिमें पहुंचा। ताम्रलिसि समुद्रकी खाड़ोके किनारे थी। वहा अशोकका एक स्तूप भी था। वहां जाकर उसने सुना कि समुद्रके मध्यमें ७०० यो-जनपर सिंहल नामक द्वीप है। वहां स्पविरनिकायके अनुयायी भिक्ष रहते हैं। वे योगशास्त्रको न्याख्यः बहुत अच्छी करते हैं। उसने वहां दक्षिणके एक श्रमणसे लंका वा सिंहलडीप जानेकी वात चलायी और वहांका मार्ग पूछा। उसने कहा कि समुद्र-के मार्ग से सिंहरुद्धीप जाना बहुत कठिन है। मार्ग म आधी, त्कान, समुद्रको लहरों और यक्षोंसे वडी वड़ी वाधायें पडती हैं। सुगम मार्ग यही है कि आप भारतवर्षके दक्षिण-पूर्वके अन्तरीय नक चले जाइये। चहाँसे सिंहरुद्वीपत्री तीन दिनमें समुद्रसे होकर पहुंच जाइयेगा। मार्ग मे आपको पहाडों और घाटियों से होकर जाना तो पढेगा पर राह वूरी नहीं है और एक नो समुद्रकी विपत्तियोंसे विचयेगा दूसरे मार्गमें उड़ोसा आदि दंशोंके तीर्थस्थानोंका दर्शन करते जाइयेगा। सुयेनच्यागको उसकी सम्मति भली जान पड़ी और वह ताम्रलिसिसे उडीसा को रवाना हुआ।

उडीसामें उस समय चिरत्र नामक वंदर था। वहाँ दूर दूरले व्यापारी अपनी विविध भातिके पण्य द्रव्योंसे छदी नौका छाते थे और उतारते थे। वहां आने जानेवाली नावोंके ठाट लगे रहते थे। उसका कहना है कि यहासे सिहलद्वीप २०००० छी दक्षिण दिशामें पडता है और वहां दंत स्तूरपरके रसकी चमक यहाँसे जय आकाश निर्मल रहता है रातको दिखाई पड़ती है और वह आकाशमें तारेकी भाति चमकता हुआ देख

उड़ीसा होकर सुयेनच्त्राग कोण्योध (गंजाम) में गया ओर कोण्योधसे कलिंग देशमें गया। वहाँ जाकर उसने सुना कि पूर्वकालमें यह देश जनसम्पन्न था पर एक ऋषिके शाप देनेसे जनक्षय हो गया, आषाल वृद्ध सबका नाश हो गया और सारा देश निर्जन और उजाड हो गया। अन्य देशोंसे लोग आ आकर यहाँ बसे हैं और अवतक यहाकी बस्ती उजाड़ ही है।

किलंगसे सुयेनच्यांग दक्षिण-पश्चिम दिशामें चलकर दक्षिण कोशलमें गया। यहाका राजा वर्णका क्षत्रिय था। वह त्रिद्या और शिल्पका बड़ा प्रेमी था और वौद्धधर्मपर उसकी बड़ी श्रद्धा और मक्ति थो। राजधानीके दक्षिण एक पुराना संघा-राम था जिसके पास अशोकका एक स्तूप था। वहा भगवान बुद्धदेवने तीर्धियोको पराजय करनेके लिये अपने बुद्धिवलको प्रदर्शित किया था। यहां राजा 'शद्दाह'के समय सिद्ध नागाज् नी पधारे थे और राजाकी श्रद्धा और भक्ति देखकर वह यहाँ रहे थे। उस समय नागार्जुन बोधिसत्व वहुन वृद्ध हो चुके थे। उसी समय सिहलद्वीपसे देव चोधिसत्व यहां आया था। जब वह यहा आया तो सिद्ध नागाजुन वोधिसत्वके पास जाना चाहा और द्वारपालसे नागाजुनके पास स्वना भेजी। नागार्जुनने उसके पास एक जलपूर्ण पात्र भेज दिया जिसे देख देव बोधिसत्वने उसमें एक सुई डाल दो और पात्रको लौटा

दिया। नागार्जुन वोधिसत्वने देवको अपने पास ष्ट्रवाया। नागार्जुन देव वोधिसत्वको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। नागा- जुनने कहा—में तो अब युद्ध हो गया। क्या विद्याके सूर्यको तुम प्रहण कर सकोगे? देवने उत्तर दिया कि यद्यपि मुझमें इतनी योग्यना तो नहीं है पर मैं यथाशक्ति आपकी आज्ञा पालन कहंगा। फिर देव बोधिसत्वको नागार्जुनने अपनी सारी विद्याओं का अध्ययन कराया।

निद्ध नागार्जून रसायनगास्त्रके बाचार्व्य थे। वह रसायनः के प्रयोगसे कई सौ चर्यको आयु होनेपर भो युवाके समान थे। राजा सद्दाहको भी नागार्जुनने सिद्ध गुटकाका सेवन कराया या और वह भी कई सौ वर्षकी अवस्थाका हो चुका था। उसके पुत्र प्रवीत्रादि कितने ही थे। युवराज इस आकांक्षामें कि राजा कव सिंहासन खालो करेगा प्रतीक्षा करते करते तंग या गया था। एक दिन युवराजने अपनी मातासे कहा कि भला वह समय क्तव वायेगा जब में भी राजिंस हासनपर, वेटू गा? उसकी मातान कहा कि "तुम देखते हो कि तुम्हारा पिता कई सी वर्षका हो चुका, कितने पुत्र प्रपीत्र हुए और वुडढे होकर मर गये। जवतक वोधिसत्व नागाजु न जीने रहेंगे तुम्हारे सिंहासनपर बैठनेकी कोई आशा नहीं है। वह अपने रसायनकी गुटकाके प्रमावसं न आप मरेगा न राजाको मरने देगा। यदि तुमको राजकी आकाक्षा है तो वोधिसत्वके पास जाओ, वह अपने जीवनको तुम्हारे लिये याचना करनेपर दे देगा।'

राजकुमार अपनी माताके आदेशानुसार चोधिसत्व नागाजुनके पास गया। वह सायंकांळके समय नागाजुनके आश्रमपर पहुंचा। द्वारपाळ राजकुमारको आते देख हट गया और
राजकुमार नागाजुनके पास चळा गया। उस समय नागाजुन
मंत्र जपता हुआ टहळ रहा था। राजकुमारको देखकर नागा
जुनने कहा—सायंकाळका समय है, इस समय श्रमणके आश्रमपर तुम्हारे अचानक आनेका कारण क्या है? क्या आपत्ति
पड़ी कि तुम इस समय यहां दौडे हुए आये ?'

राजकुमारने उत्तर दिया कि प्राचीन कालसे बोधिसत्व परोपकारमे अपने जीवनतकको प्रदान करते आये है। राजचंद्र प्रभने अपना सिर ब्राह्मणको दान कर दिया, मैत्रबलने भूखे यक्षको अपने शरीरका रक्त प्रदान किया,शिविने भूखे श्येन पक्षीको अपने शरीरका मास दे दिया । प्राचीन कालसे यह होता आया है। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपाकर मुक्ते अपना सिर प्रदान की-जिये। यही मेरी याचना है, इसीलिये मैं यहां आया हूं। सिद्ध नागाजू ने कहा, यह ठीक है। मनुत्यका जीवन पानीके बुलबुलेके समान है। पर इसमें एक बाधा है। यदि मै न रहूंगा तो फिर तुम्हारा पिता भी न रह नावेगा। यह कहकर नागार्जुनने एक शरपत उठा छिया और अपना सिर काटकर राजकुमारके आगे रख दिया। राजकुमार यह देख वहांसे भागा और राजप्रासादमें आया। हारपालने राजा सद्दाहको सिद्ध नागाजु<sup>र</sup>नके सिर प्र**दा**न करनेकी कथा आकर सुनायी। उसे सुनते ही राजाके प्राण निकल गये।

राजधानीके दक्षिण-पश्चिम ३०० छीपर भ्रमरगिरिका सद्या-राम था। इस संघारामको राजा सद्दाहने एक पर्वत काटकर बनवाया था। इसमें पांच तहले थे और एक एक तहलेमें चार चार कक्षायें और विहार बने हुए थे। विहारोंमे भगवान बुद्ध-देवकी सोनेकी मृर्तिया मनुष्यके आकारकी स्थापित थीं। कहते हैं कि राजा सद्दाह जब इसे पर्वत काटकर बनवाने छंगा तो उसका सारा कोश खाली हो गया था और संघाराम अपूर्ण रह गया। उस समय राजा बहुत दु:खी हुआ। उसको खिन्न-मन देख नागार्जुनने कहा कि घवरानेकी बात नहीं, कल आप शिकार खेल आवें, फिर इसपर विचार किया जायेगा।

नागार्जु नने अपने रसायनके बळसे जड़ाळके पत्थरोंको सोना बना दिया और प्रातःकाळ जब राजा शिकारको निकळा तो उसे मार्गमें चारों ओर सोनेकी चट्टाने देख पड़ी। वह शिकारसे छीटकर सिद्ध नागार्जु नके पास गया और कहने छगा कि शिकारमें मुक्ते मार्गमें सोनेकी चट्टानें देख पड़ी। नागार्जु नने कहा कि यह आपके पुण्यका प्रभाव है, आप उसे छेकर काममें छाइये और अपने कृत्यको पूरा कीजिये। राजा उन सोनेकी चट्टानोको खुदवाकर इस संघारामके वनवानेमें छगा। संघाराम बनकर तैयार हो गया। नागार्जु नने इस संघाराममें सपूर्ण त्रिपिटक और अन्य विभापा और शास्त्रोको सख्यापित किया। कहते हैं कि सबसे ऊपर ही मजिछार भगवान बुद्धदेव-की प्रतिमा स्थापित थी और सूत्र और शास्त्र रहे गये थे। चौथेसे

लेकर दूसरेतकमें श्रमण और भिक्ष् रहते थे और नीचेकी मजिलमें ब्राह्मण और उपासक रहते थे। कहा जाता है कि इस संघा-रामके बनते समय सद्दाह राजाने मजदूरोंके लिये नौ कोटि खर्ण-मुद्राका लवण मंगवाया था। उस समय इस संघाराममें १००० भिक्षु और अमण रहते थे। पीछे अमणोंमें वादिववाद हो पड़ा और वे लोग यहांके राजाके पास निर्णयके लिये गये। ब्राह्मणोंने जब देखा कि श्रमण अपने वाद्विवाद्में छगे हैं और अपने निर्णय-के लिये गये हैं तो सारे संघारामपर अधिकार कर लिया और उसे चारों आर सुदूढ़ कर लिया और श्रमणोके घुसनेका मार्ग बन्द कर दिया। उस समयसे उस संघाराममें कोई श्रमण और भिक्ष नहीं रहता है। उसके द्वारका पता किसीको नहीं चलता है। जब ब्राह्मणोंको अपनी चिकित्साके लिये किसो वैद्यकी आवश्यकता पडती है तो वे उसकी आंखोंपर पट्टी वांधकर गुप्त मार्गसे सीतर छे जाते हैं और फिर उसे उसी प्रकार आख वन्द-कर जहांसे छे जाते हैं पहुंचा देते हैं।

इस देशमे एक ब्राह्मण धा जा तर्क-शास्त्रका अनुपम विद्वान धा । सुयेनच्वाग उसके पास एक माससे अधिक रह गया और उससे अध्ययन करता रहा ।

दक्षिण कोशलसे वह दक्षिण-पूर्व दिशामें चलकर आंध्र देशमें पहुँचा। वहाँसे संघारामों और स्तूपोंका दर्शन करता वह धनकटक देशमें गया। यह देश आंध्रक दक्षिणमें था। यहाँ पूर्विशिला और अवरिशिला नामक दो संघाराम नगरके पूर्व और पश्चिममें थे। यह संघाराम यहांके एक राजाके बनवाये हुए थे। यहां पूर्व कालमें यहे यहे सहत आर ऋषि मुनि रहा करते थे। मगवान बुद्धदेवके निर्वाणसे प्रथम सहस्रान्दीके मध्य-तक यहां श्रमण और उपासक आते थे और वर्षावास करते थे। सौ वर्षसे यहांके पन-देवतोंने उत्पात मवाना सारम्म किया तवसे यह संघाराम निर्जन पढ़े हैं।

नगरके दक्षिण एक पर्व त है। यहां उपाध्याय भाववित्र क असुरोंके गढ़में अवतक वंटा है और मगवान् मैत्रेयके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं कि भावविचे क वड़ा विद्वान या सीर कपिलके दर्शनका साचार्य्य था। यद्यपि वह कपिलका अनुयायी था पर वह अंतःकरणसे नागार्जू नकी शिक्षाको मानना था। जब उसने यह सुना कि वोधिसत्व धर्मपाल मगध देशमें धर्मका प्रचार कर रहा है और सहस्रों मनुष्योंको अपना अनु-यायी बनारहा है तब भावविवेकने मगध जाकर धर्मपाल बोधि-सन्वसे शास्त्रार्थकर अपने शङ्का समाधान करनेका विचार किया। वह अपना दंड लिये अपने शिष्योंसहित पाटलिपुत्र पहुंचा। उस समय धर्मपाल बोधिसत्व गयामें बोधिवृक्षके पास था। भावविवेकने अपने शिष्योंको धर्मपाल बोधिसत्वके पास भेजकर उससे कहला भेजा कि वोधिवृक्षकी प्रजामें क्या धरा है। आकर विचार करो। धर्मपाल वोधिसत्वने यह कहला भेजा कि मनुष्यका जीवन क्षणिक है। मैं यहां दिनरात श्रम करता हूं। मुझे शास्त्रार्थ करनेका अवकाश नहीं है। यह उत्तर पा भावविवेक मगधसे अपने आश्रमपर वापस आया और अपने मनमें यह विचारकर कि विना भगवान् मैत्रेयसे भेट हुए मेरी शङ्काओंका समाधान होना कठिन है वह अवलोकितेश्वर वोधि-सत्वकी प्रतिमाके सामने बैठकर हृदयधारिणीका अनुप्रान करने लगा। तीन दिन वह विना अञ्च-जल ग्रहण किये वैठा पाठ करता रह गया। तीसरे दिन अवलोकितेश्वर बोधिसत्वने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि वर मागी। भावविवेकने कहा कि मेरी यही कामना है कि मेरा शरीर मैत्रेय भगवानके भानेतक बना रहे। बोबिसत्वने कहा कि मानव-जीवनमे अनेक वाधायें हैं। संसारी जन वूलवूलेके सदृश हैं। तुम तुषितधाममें जाओ, वहां भगवान मैत्रेयके पास रहो। भाव-विवेकने कहा कि मैंने द्रढ संकल्प कर लिया है यह अन्यथा नहीं हो सकता है। फिर बोधिसत्वने कहा कि यदि यह बात है तो तम धनकटक देशमें जावो। वहां पर्वतकी गुहामें वज्रवाणि-नामक देवता रहता है। वहा जाकर वज्रपाणिधारिणीका जप करो। उसके प्रसन्न होनेसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। भाव-विवेक यह सुन इस देशमें आया और आकर वज्रपाणिधारिणी-का अनुष्ठान करने छगा। तीसरे दिन वज्रपाणिने दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो ? भावविवेकने कहा कि मुझे अवलो-कितेश्वर बोधिसत्वने आदेश दिया है कि मै आपसे यह वर प्राप्त करूँ कि मेरा यह शरीर मैत्रेय भगवानके आनेतक बना रहे। वज्रपाणिने उसे एक मन्त्रका उपदेश किया और कहा कि

जाओं और इस पर्वतपर अमुक म्यानवर वैदेकर इसे जप करो। यहांपर असुरका दुर्ग है। यदि तुम इस मन्त्रको सिद्ध कर लोगे तो दुर्गका हार खुल जायगा। उस समय तुम उसके मीतर चले जाना. वहां तुम मैत्रेय यगचानके थानेतक वन रहागे। मावविवेक्ते कहा कि असुरका-दुर्ग तो अन्यकारमय होगा। वहां मुझे इमका पता कीसे चरेगा कि मगवान मैत्रेयका अवतार हो गया। बज्रगाणिने कहा कि इसकी तुम कुछ चिन्ता न करो, में तुरहें जब उनका अवनार होगा सूचना दे हुंगा। माब-विवेक पर्वत्रार बैठकर वज्रपाणिक उपदेशानुसार रस बीज मन्बको सिद्ध करने लगा। तीन वर्ष वीतनेपर असुरके दुर्गका हार खुला और वह उसके मीतर चलां गया । उसने जाते समय अपने अनेक शिष्योंसे कहा कि आत्रो यहां हस्छोग अजर अपर होकर भगवान मेंत्रेयक अवनार होनेतक रहें। पर किसीने उसकी यातको नहीं माना श्रीर यह कहकर बाहर रह गये कि यह सर्पकी मांड् है इसमें कीन शावे। केवल उसके छ: शिष्य टमके साथ दुर्गमें गये और दुर्गका द्वार चंद्र हो गया। वहां बह अपने शिष्पींस्टित अवन्य बैंटा मेत्रेय मगवानके अवतार-की प्रतीक्षा कर रहा है।

इस देशमें सुयेनच्यांगको सुमृति और सूच्यं नामक दो महा-संचिक निकायके अनुयायो परम चिडान अमण मिछे। उनके पास वह कर्र मासतक रह गया और उनसे मृलामियमीदि अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया और उनको महायानके अंशोंका अध्या-पन कराया। , धनकटकसे दक्षिण दिशामें चलकर सुयेनच्वांग चोल देशमें पहुंचा। चोलकी राजधानीके पास अशोकका एक म्तूप था। यहां भगवान वृद्धदेवने तीर्धियों को अपने ऋद्धिवल प्रदर्शनकर पराजित किया था और देवताओं और मनुष्योंको धर्मोपदेश किये थे। नगरके पश्चिममें एक संघाराम था। उसमें देव बोधि सत्वने आकर उत्तर नामक अईतसे शास्त्रार्थ किया था। अईत उत्तर सात प्रश्नमें निग्रह स्थानमें आ गया था और उसे उत्तर न आया था। फिर चह तुषित-धाममें गया और मैत्रेय वोधिसत्व से उस प्रश्नके उत्तरको पूछा और वहांसे छोटकर देव वोधिसत्व को वह उत्तर दिया। देव बोधिसत्वने उसके उत्तरको सुनकर कहा कि यह उत्तर तुम्हारा नहीं है, यह तो मैत्रेय वोधिसत्वका है। अईत यह सुनकर चिकत हो गया था।

चोळसे चळकर सुयेनच्चांग द्राविड़ देशमें गया। द्राविड़ देशकी राजधानी कांचीपुर थी। धर्मपाळ वोधिसत्वका जन्म इसी नगरमें हुआ था। उसका िता यहांका महामात्य था। वह इतना बुद्धिमान था िक बाल्यावस्थामें ही उसकी लोकोत्तर प्रतिभाको देखकर लोग चिकत हो जाते थे। उसकी विद्या और बुद्धिपर मुग्ध हो द्राविड़ देशके राजाने अपनी राजकुमारोका विवाह उसके साथ करनेका निश्चय किया। विवाह पक्का हो गया। एक दिन रह गया था। धर्मपाळ बोधिसत्वको बड़ी चिन्ता हुई। वह अपने बचनेका कोई उपाय न देल सायंकाळ-के समय भगधानके विहारमें गया और वहां उनको मूर्तिके

सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा और रातमर वहीं प्रार्थना करता रह गया। देवराजको उसकी दशा देव दया आयी। उसने उसे उठाकर पर्वतके एक संघाराममें जो कांचीपुरसे बहुन दूर था ले जाकर वहांके विहारमे पहुंचा दिया। संघारामके श्रमणोंने उसे वहां देखकर चोर समका और उसको पकड़कर वेणके पास ले गये। धर्मपाल बोधिसत्वने उसको अपना सारा समाचार कह सुनाया जिसे सुनकर सब चिकत हो गये। वहां उसने एरिव्रल्या प्रहण की और निरन्तर शास्त्रोंके अध्ययनमें प्रकृत दुवा और अल्पनकालहोंमें अनेक निकायोंके प्रधोंका अध्ययनकर सब निकायोंका पाण हो गया। उसने शब्दिच्या संयुक्त शास्त्र, शतशास्त्र वैपुठ्य, विद्यामात्रसिद्धि, न्यायहार तारकशास्त्रकी टीकार्ये और अन्य प्रत्योंकी रचना की।

कांचीपुरका नगर समुद्रके तटपर चमा है। यहांसे सिंहल-होप लोग तीन दिनमें समुद्रके मार्गसे जाते हैं। उस समय सिंहलके राजाका देहान्त हो गया था। वहाँ अकाल पड़ा था और देशमरमें विष्ठव मन्ना था। प्रंजा बहुत दुःखो थी। वहांके दो महाविद्वान भिक्षु चोधिमेधेश्वर और अभयदंण्द्र नामक ३०० भिक्षुओंके साथ सिहलसे मागकर द्राविड देशमें चले आये थे और काचीपुरमें आकर उतरे थे। सुयेनच्चाग उनसे मिला और कहा कि सुनते हैं कि सिंहलके देशमें अमण लोग स्थविर निकायके त्रिपिटक और योगशास्त्रमें वहे ब्युत्पन्न हैं और उनके पठन-पाठनका अच्छा प्रचार है। मेरा विचार है कि मैं सिंहल्हीप जाऊँ और वहाँ रहकर योगशास्त्र और स्विनर निकायके त्रिपि. दक्का अध्ययन कर्ह । आप लोग वहाँसे क्यों यहां आये हैं ? उन लोगोंने कहा कि हमारे देशका राजा मर गया, सारे देशमें अकाल पड़ा हुवा है, कोई प्रजाको रक्षा करनेवाला नहीं है। हमने सुना कि जम्बूहीपमें लोग शांति और सुखसे हैं और यहां अन्न भी बहुत है। इसके अतिरिक्त अगवानने इसी देशमें जनम लिया है और सारे देशमें पग पगपर तीर्थ हैं। इसी विचारसे टमलोग यहां वाये हैं। हमारे देशके विद्वान श्रमणोंमें हम लोगोंसे बढ़कर विद्वान दूसरे कम हैं। सारा सब हमारा मान और प्रतिष्ठा करता है और वड़े वढे लोग हमारे पास आरूर अपनी शकाओंका समाधान कराते हैं। यदि आपको कुछ विचार करना है तो हमारे साथ विचार की जिये, हम चड़ी प्रसन्ननासे जो जानते हैं आवको वतलानेमें संकोच न करेंगे। सुयेनच्यागने उनसे योगशास्त्रके सूत्रों शीर वृत्तियोंकी व्याख्या पूछी शीर उन-पर अपनी र'काओं को कहा। पर वे लोग न तो उनकी वैसी व्याख्या हो कर सके जैसी कि आचार्य्य शीलभद्रसे उसने सुनी थी और न उसकी शंकाओंका यथावत् समाधान ही किया।

यहांपर उसने सुना कि द्राचिड़ देशके आगे मालक्कर नामक जनपद पडता है। वह देश समुद्रके किनारेपर है और वहां चिविध भातिके रहा उत्पन्न होते हैं। वहां की राजधानीके पास अशोकका वनवाया एक स्तूप है। वहां तथागतने अपनी विभूति प्रदर्शित की थी। जनपदके दक्षिण दिशामे समुद्रतटपर मल- यागिरि नामक पर्वत हैं। उस पर्वतमें श्वेतचन्दनका वन है। उस चन्दनके वनमें श्रीष्मश्रतुमें वृक्षोंपर सांप छपटे रहते हैं। वहांका चन्दन यहुत सुगन्धित होता है ओर वैसा चन्दन अन्यत्र नहीं उत्पन्न होता है। वहां कपूरके भो वृक्ष है। वे वृक्ष देव-दाक सहश होते हैं पर पत्तेमें भेद है। जब कपूरका पेड़ काटा जाता है तो उसमें सुगन्धि नहीं होती है। पर जब वह सूख जाता है तो चीरनेपर उसके भीतर उसका रस जमकर मोतीकी भांति स्वच्छ डले वने हुए मिलते हैं। वह वड़े सुगन्धित होते हैं और कपूर कहलाते हैं। मालकूटके उत्तर-पूर्व दिशामें एक नगर हैं। वहींसे लोग समुद्र मालसे होकर सिंहलदीप जाते हैं।

सिंहलहोप मालक्रदेसे दक्षिण-पूर्व दिशामें ३००० ली पर पड़ता है। वहांकी वस्ती वड़ी घनी है और अन्न वहुत उपजता है। वहांके अधिवासी देगने और काले रंगके होते हैं। इस डीपका प्राचीन नाम रहाडीप था। कहते हैं कि दक्षिण भारतमें एक राजा था। उसकी कन्या किसी राजाके यहां व्याही थी। एक दिन वह अपने पतिके यहासे अपने पिताके घर जा रही थी, मार्गमें उसे एक सिह मिला। सिहको देखते सब साथी उसे अकेलो पालकीमें छोड़ कर भाग गये। सिंह पालकीके पास आया और राज-कन्याके रूप-लावण्यको देखकर मुख्य हो गया और उसे पकड़कर पर्वतको एक गुहामें ले गया। वहाँ वह उसके लिये नित्य शिकार करके लाता था। कुछ दिन बीतनेपर राज-कन्याके एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। उनके रूप और

आकार मनुष्यकेले पर प्रकृति उप्र और तीक्ष्ण थी। जब बारुक बडा हुआ तो एक दिन उसने अपनी मातासे पूछा कि वात क्या है कि विताका हव तो कुछ और ही है और तेरे हव कुछ और। यह मनुष्य और पशुका साथ कैसा ? माताने उससे सारी कथा कह सुनायी। वालकने कहा कि मनुष्यकी प्रकृति भिन्न है और पशुकी भिन्न। चलो इमलोग यहांसे भाग चलें। माताने कहा कि मैं तो बहुत चाहती हूँ पर भागकर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, भागनेकी राह नही दिखायी पडती। एक दिन वालक सिंहके साथ जब वह शिक्कं के लिये जाने लगा पीछे पीछे लगा हुया गया और वहांसे वाहर निकलनेके मार्ग देख आया। फिर दूसरे दिन जब सिह शिकारको गया तो वह अपनी माता और वहनको लेकर चुपकेले गुफासे निकला और जंगलके पास एक गावमे चळा आया। फिर वह अपनी माताके साथ उसके . पिताके देशमें आया और वहाँ उसे पता चला कि उसके माता-महके वंशमें कोई नहीं रह गया है। फिर वह वहां से दूसरे गावमे सवको लेकर जा छिपा। सिंह जब अपनी गुहामे आया तो राज-कन्या और वालकोंको न पाकर यडा कुपित हुत्रा और बस्तोमे आकर बड़ा उपद्रव मचाने छगा। सहस्रों स्त्री पुरुषोंका संहार करता चारों ओर उन्मत्तके समान फिरता था। प्रजाने उसके उपद्रवसे वहुत दुःखी हो राजाके पास जाकर पुकार मचायी। राजा अपनी सेना लेकर आया और चारी ओरसे सिंहको घेर लिया और उसपर वाण-प्रहार करने लगा।

सिंह यह देखकर तड्या और चीरता हुआ चाहर निकल गया चीर किसीका किया कुछ न हुआ। इस प्रकार सिंह बहुत दिनोंतक उस जनपद्में उपद्रव मवाता और जनक्षय करता रहा। राजा आर प्रजा दोनों उससे दुः खी थे, कोई उपाय वन नहीं पड़ता था, देश उजाड़ होता जाता था। निदान राजान यह घोपणा की कि जो इस सिंहको मारेगा उसे एक कोटि खर्ण-मुद्रा प्रदान करुंगा। वालकने यह घोषणा सुनकर अपनी मानासे • कहा कि इमलीग इतने कप्टमें पढ़े हैं न ती खानेको अन्न है और न ओढ़ने और पहननेको चल्न। यदि तू आज्ञा दे तो में इस सिंहको मार डाळूं और राजासे कोटि खर्णमुद्रा पुरस्कारका लूँ। दिन तो चैनसे कटेगा। माताने वहा कि यह अनुचित है। पशु हो सही पर है तो वह तुम्हारा पिता। उसे मारकर तुम कीन मुँह दिखळाओंगे। लोग तुमको पितृवाती कहेंगे। चालकने कहा कि विना मारे उससे पिंड छूटना कठिन है। कब-तक छिपे रहेंगे, एक न एक दिन यह वात खुळ जायगी, फिर तो राजासे प्राण वन्नाने कठिन हो जायँगे। जव वह खीरींको मार रहा है तो एक न एक दिन वह हमें भी मार ही डालेगा। पागल-का विश्वास ही ज्या है। एकके लिये सहस्रोंका संहार मला नहीं है, मैं तो उसे अवश्य मार्ह गा। यह सोचकर वह बालक वाहर ।नकछा । सिंह उसे देखकर वड़ा प्रसन्न हुआ और मारे हर्षके उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे इसका कहां ज्ञान था कि वालक मेरे प्राणका इच्छुक है। वालकी बहुग निकाल.

कर उसके गलेपर ऐसा प्रहार किया कि वह गिर पड़ा। फिर उसने उसका पेट फाड़ डाला। सिंह तो मर गया सीर जय राजाको यह समाचार जात हुआ नो चह चड़ा प्रमन्न हुआ और यह अद्भुत समाचार सुनकर कारण पूछने लगा। पहले नो वालकते उसे छिपाने का प्रयत किया पर अंतको जब देखा कि विना बतलाये छुटकारा नहीं मिलेगा तो सव वार्ते सच सच कह दीं। राजाने कहा सच है, पशुका वालक ही यह क्रूर कर्म कर सकता है। यह लो पुरस्कार पर तुमने वितृवात किया है। अत. तुम हमारे राज्यमें नहों रह सकते। यह कह उसते अपने क्रमचारियोंको आजा दो कि दो नोक्तामें नाना रत और खाद्य पशर्थ भरे जायँ और इन दोनों भाई-बहनको उनपर मध्य सागरम ले जाकर छोड़ दो। कर्मचारीगण उन दोनोंको एक एक नीका-पर चढाकर मध्य सागरके मध्यमें है गये और वहा उनको छोड़-कर चळे आये। वालककी नौका समुद्रकी लहरोंसे वहनी हुई रत्नद्वीपमें जाकर लगी। वह उस द्वीपमें उतरा श्रीर रहने लगा। उस देशमें रह्योंकी उपज अधिक थी और व्यापारीगण अपनी नीका लेकर वहाँ ग्लोंके लिये जाया करते थे। वहाँ उस वालकने घोला इंकर अनेक न्यापारियोंको मार डाला और उनकी स्त्रियोंको उस द्वीपमें रख छोड़ा। इस प्रकार उनसे वहां सन्तानकी वृद्धि होने लगी और थोडे ही दिनोंमें सारा द्वीप वस गया और वहां राजा और मन्त्री नियत हो गये। सब छोग तबसे अपने हीपको सिह्ल कहने लगे क्योंकि उनके पूर्वजने सिंहको मारा था।

चह नीका जिसमें कन्या थी समुद्रकी छहरोंकी ठोकरें खाते पारस (पोलसी) के पश्चिमीय किनारेपर लगी। वह एक राष्ट्रसके हाथमें पड़ गयी और उससे उसे अनेक कन्यार्थे उत्पन्न हुई और वहीं यस गयीं। उसी देशका नाम पश्चिमी स्त्री राज्य पड़ा।

पुन: यह प्र'थोंमें सुननेमें थाता है कि पूर्वकालमें रलहीपमें राक्षसियां रहती थीं, डीपके मध्यमें उनका एक दुर्ग था, जो लोहेका बना था। उसके ऊपर दो ध्वजार्ये थीं। एक ध्वजा थापत्ति-सूचक दूसरी शुम-सूचक । जब कोई थापत्ति थानेवाळी होती थी तो शुप्तस्चक ध्वजा गिर पड़ती थी और आपत्ति-स्चक ध्वजा उड़ने लगती थी। अन्यया आपत्ति-सूचक ध्वजा गिरो रहती और मुन-ध्चक ध्वजा उड़ा करती थी। यह राक्ष-सियाँ सुद्र कर धारणकर समुद्रके तटपर किरा करनी थी और लव किसी व्यापारीकी नीका रलडीपके किनारे बातो तो यह मुंडकी मुंड वहाँ पहुँच जाती और अपने हाच-माच दिखला-कर उन्हें मुख्यकर अपने प्रेम-पागमें फौस छे वाती थीं। फिर कुछ कालतक उनके साथ भोग-विलास करती थीं और फिर जय दूसरे छोग मिल जाते थे तो उनको छेजाकर छोहेके दुर्ग में डाल देवी थीं और उनको खा जानी थीं।

एक समय नंबू छीपके एक सेठने जिसका नाम सिंह था अपने पुत्र सिंहलको ५०० व्यापारियोंके साथ नीकापर रहीं और मणियोंके लिये मेजा। देवयोगसे वह नीका समुद्रकी लहरोंसे ठोकर खाती रलहोपके तरपर जाकर लगी। राध-सियोंने देखा कि नगरपर शुभ-सूचक ध्वजा उड़ रही है। वह अपने क्षप वदलकर नाना आवरणों और भूपणोंको धारणकर समुद्रतरपर आयों और उनको यहे आदरसे अपने नगरमें ले आयो। सिहल और अन्य व्यापारी उन राक्षसियोंके प्रेम-पाणमें फंस गये और सब एक एक राक्षसीके साथ रहकर मोग विलाम करने लगे और अपने देशकी सुधि भूल गये। राक्षसियोंने जब 'इन्हें पाया तो अपने पूर्वके प्रेमियोंको लेजाकर बंदी-गृहमें हाल दिया और उनको एक एक करके खाने लगी।

कुछ समय बीदनेपर उन राक्षसियोंको एक एक बालक उत्पन्न हुए। वे इस चिन्तामें थीं कि अब कोई नये लोग मिलें नो इन्हें भी इम छेजाकर चदी-गृहमें डालें। एक हिन रातको सिंहलने दु:खप्त देखा। वह अपनी नीदसे चौंककर उठा और भागनेकी राह ढूंढ़ने लगा। वह मार्ग खोजता हुआ लोहेके दुर्ग के बदी-गृहके पास पहुंचा और वहां उसे रोने और . चिल्लानेके शब्द सुनायी दिये। यह आर्तनादको सुनकर वंदी-गृहकी दीवालके पासके एक बृक्षपर चढ़ गया और पूछा कि तुम कीन हो और किसने तुमको यहां लाकर वंद कर दिया है ? तुमपर क्या विपत्ति आपड़ी हैं! उन लोगोने उत्तर दिया कि क्या तुमंको यह ज्ञान नहीं है कि यह राक्षिसियोंका खान है ? जिनको तुम परम रूप-चती समझे हुए हो वे राक्षसिया हैं। हमलोग भी इसी भ्रममे पडकर उनके जालमें फैसे थे और अब यह दुःख भोग रहे हैं।

हमलोगोंको मार मारकर वह नित्य भक्षण करती हैं। कितनीं-को खा चुकी हैं। एक न एक दिन तुमको भी यहीं लाकर डालेंगी ओर तुम्हारी भी यही दशा होगी।

सिंहलने उनसे पूछा कि भला कोई इनसे वचनेका भी उपाय है। उन लागोंने कहा, सुनते हैं कि समुद्र-तरपर एक दिन्य अश्व रहता है और जो सची श्रद्धासे उसकी प्रार्थना करता है वह उसे समुद्र पार पहुं चा देता है। सिंहल उनकी बात सुनकर लीट आया और अपने साधियोंसे सारी बातें कह सुनायीं। सब लोगोंसे सम्मति लेकर वह उन्हें साथ लिये चुपकेसे भागकर समुद्रके तटपर आया और दिन्य अश्वकी स्तुति-प्रार्थना करने लगा। दिव्य अश्वने प्रगट होकर उनको दर्शन दिया और कहा कि आप छांग मेरे केशको पकडें पर एक वात ध्यानमें रखें कि लीटकर पीछे न देखियेगा, मैं आप लोगोंको अभी समुद्र-पार पहुचाये देता हूं। न्यापारियोंन घोढ़ेके वालको पकड़ा और घोड़ा उनको लेकर आकाशमें उड़ा। राष्ट्रसियोंने जब यह देखा कि सवके सब व्यापारी दुर्ग में नहीं हैं तो वे उनको खांजने लगीं और अपने अपने वालकोंको गोदमें लेकर समुद्रपार उड़कर पहुं ची और अपने अपने भ्रेमियोंस रोने और गिड़गिडाने लगीं। अन्य व्यापारियोंको उनके बनावटो श्रेमपर द्या आयी और चे बीच राहसे छीट गये पर सिंहल नही छीटा। सब राक्षसी अपने अपने प्रेमियोंको लेकर लीट गयीं और अकेली वह राक्षसी जिससे सिंहलको प्रेम था ग्ह गयी । जब उस राक्षसीने देखा कि,

सब तो छीट गये पर यह नहीं छीटता है तब वह उस यालकको लिये सिंहलके विताके पास पहुंची और उससे जाकर कहा कि तुम्हारे पुत्रने मुफसे विवाह किया और यह वालक उत्पन्न हुआ। वह मुझे छोड़कर चला थाया है, मैं उसे खोजती हुई यहां आयी हूं। सिंहलके पिताको उसकी वातपर विश्वास पड गया और उसे अपने घरमें रख लिया। कुछ दिन चीतनेपर सिंहल जब अपने घर पहुचा तो उसके पिताने उससे कारण पूछा। सिंहलने कहा यह राक्षसी है, आप इसकी बातपर विश्वास मत कीजिये और सारी कथा कह सुनायी। उसके पिताको जब सब वातें मालूम हुई तो उसने राक्षसीको अपने घरसे निकाल दिया। राक्षसी वहांके राजाके पास गयी और कहा कि मैं रत्न हो पकी राजकुमारी हूं। सिंहल सेठने वहा जाकर मुऋसे विवाह किया और यह पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मुझे छोड़कर भाग आया. मैं ं उसे खोजती हुई यहां आई। अव वह मुक्ते आश्रय नहीं दे रहा है। राजाने सिंहलको बुलाया और उसे चहुत समकाया पर सिंहलने कहा कि यह राक्षसी है, इसकी वातोंमें आप न आइये। राजाने उसकी बात एक न सुनी और कहा कि यदि तुम इसे आश्रय नहीं देते तो मैं इसे आश्रय दूंगा। निदान राजाने उसे अपने राजप्रासादमें रख छिया ।

रात बीतनेपर जब सब लोग सो गये तो उस राक्षसीने ५०० राक्षसियोको बुलाया और सवने मिलकर प्रासादके भीतरके 'सारे प्राणियोंका संहार कर डांला और जहांतक ला सकी खाया, शेवको उठाकर रस्तद्वीपकी राह छो। प्रातःकाछ जब राजकर्मचारी और अमात्यवर्ग राजद्वारपर गये तो देखा कि द्वार बन्द पड़ा है। बहुत पुकारा पर किसीके शब्द न आये। निदान किवाड़ तोड़वाया गया पर वहां सिवा हिंडुयोंके दुकडोंके कुछ न मिछा। फिर सब छोग मिछकर सिंहछके पास गये और उसे अपना राजा बनाया। फिर सिंहछने सेना छेकर रस्तद्वीपपर खढ़ाई की और राक्षसियोंको वहांसे मार भगाया। वंदीगृहको तोड़ डाछा और वंदियोंको वुक्त कर दिया। उसने जंबूद्वीपसे छोगोंको बुछाकर वहां बसाया और राज्य करने छगा। इसी कारण इस द्वीपका नाम सिंहछ पड़ा।

सिंहल देशमें अशोक राजाके समयतक वौद्धधर्मका प्रवार नहीं था। महाराज अशोकका एक भाई महेन्द्र नामका था। उसने प्रजञ्या ग्रहण की थो। वही चार मिक्षुश्रोंके साथ सिंहलद्वीपमें आकाश-मार्ग से गया था और वहांके लोगोंको धर्मका उपदेश किया था। सिंहलद्वीपवासियोंने वहां उसके लिये एक संघाराम बनवाया था। इस समय वहां सौ संघाराम होंगे और दस हजारसे ऊपर भिक्षु रहते हैं। वहां महायान सामके स्थविर निकायका प्रचार हैं।

राजाके दुर्ग के पास हा भगवानके दातका विदार है। विहार बहुमूच्य पत्थरोंका बना है। शिखरपर एक दएड है. जिसके सिरेपर एक पद्मराग मणि जड़ा है। और भा अनेकों माण स्रो हुए हैं। पद्मराग मणिकी ज्योति इतनी है कि खच्छ निर्मल रातको वह १०००० लोसे चमकता हुआ दिखायी पड़ता है।

इसके पास ही एक और त्रिहार है। उसमें एक प्राचीनकाल-के राजाकी स्थापित की हुई भगवान वुद्धदेवकी सोनेकी प्रतिमा है। प्रतिमाके मुकुटमें एक चहुमूर्वंप रज है। विहारके चारों ओर पहरा रहता था और कोई जाने नहीं पाता था। एक चोरने उस मणिको चुरानंके लिये वहुत यत्न किये पर जब किसी प्रकार वह भीतर न पहुंच सका तो उसने विहार के भीतरतक खुरङ्ग लगाया और सुरङ्गसे होकर रातको विहारमें घुसा। वह मुकुटसे मणिको निकालने लगा पर मूर्ति इतनी वढ़ गयी कि चोर उसके मुकुटतक न पहुंच सका। फिर चोरने स्तुति करती आरंभ की और कहा कि तथागतने जब वह बोधिसत्व थे · तो अपने शरीरको दान कर दिया, अपना राज्य दे दिया, फिर आज क्या वात है कि उनकी मूर्ति मणि देनेमें इतनी हिचक रही है। क्या यह बातें मिथ्या हैं दे यह सुन मूर्ति झुक गयी और चोर मणिका मुकुटसे निकालकर चम्पत हुआ। जब वह उस मणिको छेकर नगरमें वैचने गया तो लोगोंने मणिको पहिचाना और उसे पकड़कर राजाके यहां छे गये। राजाने उससे पूछा कि यह भणि त्ने कहा और कैसे पाया ? चारने कहा, यह मणि मुझे विहारमें मिला और भगवानने स्वयं मुझे दिया। राजाने विहारमें जाकर देखा तो प्रतिमा आगेका मुकी थी। फिर उसने चोरको अनेक रत्न देकर उस माणको छे छिया और फिर उसे मुक्कुटमें ख्याबा दिया। बह मणि अवतक मुक्कुटमें स्था है।

द्वीपदे दक्षिण-पूर्वदे कोतेंचें लंकाणिति है। वहां श्रेनक देव और देख रहते हैं। वहां तथागतने लंकायतार सृशका उपदेश किया था।

सिंदरही पदे देशिय को सहस्र की पर समुद्रमें नारिकीट नाम होत है। वहाँके किवासी तीत पूर के चे होते हैं। उनके सारे गरीर समुखाँके कामारके होते हैं पर लिए पहिसींके सहस्र होता है। वहां सिवाय नारके के कीर कुछ नहीं होता है। वहां खाकर सब की गा जीने हैं।

स्वेनस्वांगते द्वथ सिंश्यदी पर स्थि हों है वहां दुर्पिश्च
परते थीर राज्ञ ज्ञास्त्र होने की यात सुनी तो सिंहत जाने के
विवारको परिस्थान कर दिया और सिंहत के देश सिंह होंके
स्ना हा विद्ये हिंद्या-पश्चिम हिंगामें गणा और वहां पवित्र
याने का दर्शन कर के को कण मुग्में शाया। को क्रण नगर में गजाके प्रामाद है पास एक बुरन् संवाराम था। उस संवाराम के
विद्या में सिंहा के कुमार का मृहुद्र था। यह मृहुद्र हो पृत्र को जा
और रहत देश या और एक जहां के सम्मुद्रमें राज्ञ रहता था।
पर्वत हिने में स्वाराण ज्ञाना था और एक के सिंहा सनपार स्वकर पूरा हो तो थी। उस दिन दूर दूर में हो गा उसके
दर्शन के लिये थाने दे। नगर के पास एक विद्या में बहां से केथ
वेश्विसन्वकी एक मृति थी। मृति चन्दनको थी। भीर दस पूर्व

ऊ'ची थी। उसके विषयमें यह कथा प्रचलित थी कि उसे दो कोटि अहेतोंने मिलकर बनाया था। नगरसे थोड़ी दूरपर ताड-का एक वन था। उसकी पत्तियोंको लोग लिखनेके काममें लाते थे और वे बड़े दामोंपर विकती थीं।

कोकणसे उत्तर पश्चिम दिशामें जाकर उसे एक घोर वन मिला जिसमें कहीं राह न थी, नितांत निर्जन, चारों ओर व्याघ्र सिंहादि हिंसक जन्तु फिरा करते थे। उस वनसे निकलकर वह महाराष्ट्र नगरमें पहुँ ची। महाराष्ट्रके लोग बड़े चीर, बड़े सच्चे और सदाचारी होते थे। मृत्यु तो उनके लिये कुछ थी ही नहीं।

वहांका राजा पुछकेशी वर्णका श्वित्रय और वडा ही योधा और पराक्रमी था। उसकी चतुरिक्षणी सेना वडी ही सुसिज्जित और युद्धके नियमोंकी जानकार थी। उस देशमें यह नियम था कि योधा संत्रामसे पैर पीछे नहीं हटाते थे। यदि देवयोगसे कोई कायर पुरुष संत्रामसे पीठ दिखा कर छोटता था तो उसे श्चियोंका वस्त्र पहनाकर नगर-नगर त्राम त्राम फिराया जाता था और फिर कभी वह पुरुषके वस्त्र नहीं पहनने पाता था। कितने तो संत्रामसे छोटकर छज्जाके मारे आत्मधात कर छेते थे। राजाकी सेनामें कई सहस्र योधा और सैकडों हाथी थे। संत्रामके समयमें योधाओं और हाथियोंको मद्य पिछाया जाता है। इन मदोनमत्त योधाओं और हाथियोंके सामने कोई सेना ठहर नहीं सकती। यही कारण है कि महाराष्ट्रका नाम सुनकर आस-

पासके राजाओं का साहस छूर जाता है। अरिंको तो बात ही क्या है स्वयं राजा शिलादित्य हर्पचर्ट न जब सारे जंबूडीपको विजय करता महाराष्ट्रमें आया तो यहांके चीर योदाओंने उसके दांत लट्टे कर दिये और उसे मो यहाँसे पराजित होकर उल्टें मुंह फिरना पड़ा।

महाराष्ट्रमें राजवानीके पास व्यशानके पांच स्तृप थे। उनके द्शंत करके सुवेनच्चांग नर्मदा नदीपर बाया और उसे उतर-कर मरोचमें पहुंचा थार मरोचते माछवा गया। माछवा देशमें विद्याका वडा प्रचार था थीर सारे भारतमें माठवा थीर मगघ विद्यक्ते केन्द्र समझे जाने थे। कहते हैं कि साठ वर्ष हुए यहां शि**खादित्य नामक एक राजा था। वह वडा वृद्धिमा**न श्रीर विद्वान् था। चीद्रवर्षपर उसकी बड्डी निष्ठा थी और सव प्राणियोंपर द्या करता था। वह इनना विनीत था कि किसी-को कमी कटु शब्द नहीं कहता और खबसे प्रेमपूर्वक वर्ताव करना था। अहिंसक इतना कि हाथियों और घोड़ोंतकको छना हुआ पानी पिछाता था कि ऐसा न हो कि पानीके कीहोंकी थोलेसे हिंसा हा। उसने अपने राज्यमें हिंसाका नितांत निपेच कर दिया या और कोई किसी प्राणीको दुः खनहीं देता था। मनुष्योंको तो वात ही क्या वत्यहिंसक जन्तु भी किसीका धान नहीं करते थे और मनुष्योंसे हिल-मिलकर रहते थे। उसने अपने राज्यमें यात्रियों और अतिथियोंके लिये विश्रामागार, पुण्य शालार्थे चनवाई थीं थीर बुड मगवान्की सात मूर्तियां स्यापित की थीं। प्रति वर्ष महापरित्याग नामक दान करना और देश-देशके ब्राह्मणों और श्रमणोंको बामत्रिन करना था। उसने पनास वर्ष-तक धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन किया और इनना प्रजा बत्सल था कि प्रजा अयतक उसके नामका स्मरण करनी है।

मालव नगरके उत्तर-पश्चिम ३० लीपर ब्राह्मणॉका एक गांव था। वहां एक गहरा गड्डा था, जिसमें चारों शोरसे पानी बाकर गिरा करता था, पर वह भरता नहीं था। संबन्धमें यह कथा प्रचलित थो कि पूर्व कालमें यहां एक महा विद्वान् ब्राह्मण रहता था जो सभी सदसत शास्त्रोंका पाण था और सब लोग उसको चिद्वताकी धार्क मानते थे। राजासे प्रजातकमें उसका मार था। उसके पास एक सहस्र विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। वह इतना घमण्डी था, कि अपने समान किसी आधुनिक या प्राचान ऋषि महर्षिको नहीं समऋता था। वह प्राचीन आवार्यों की सदा नित्दा किया करता था। उसने अपने बैठनेके लिये एक चौकी बनवा रखी थी, जिसमें महेश्वर, वासुदेव, नारायण और युद्धदेवको मृतियां पायेके स्थानमें लगी इस चौकीको लिये वह चारों बोर शास्त्रार्थ करता-फिरता था और कहा करता था कि तुम लोग इनकी पूजा क्यों करते हो, इनके सिद्धान्तको क्यों मानते हो। यह तो मेरे सामने बात भी नहीं कर सकते थे। मैं इन सबसे श्रेष्ठ हं, मेरा सिद्धांत सबसे अच्छा है। उसी समय पश्चिम भारतमें भद्ररुचि नामक भिक्षु था। वह हेतु विद्याका विशारद और तर्क-शास्त्रमें बड़ा ही

निपुण था । उसने जय उस ब्राह्मणकी बातें लोगोंसे सुनी' तय उससे नहीं रहा गया। वह अपना दण्ड लिये फटा पुराना कपाय वस्त्र धारण किये मालव नगरमें पहुंचा। राजाने पहले तो उसे साधारण भिक्ष् समभा, पर जय उसने उस ब्राह्मण पांण्डतसे शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा प्रकट की तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और शास्त्रार्थके लिये प्रवन्ध करनेकी आज्ञा ही। त्र हाणको सूचना दी कि आप अमुक समयपर आकर एक मिस्-से शास्त्रार्थं की जिये। ब्राह्मण राजाकी वात सुनकर हंसा और कहने लगा कि यह कीन भिक्षु है जो शास्त्रार्थ करने आया है। अस्तु, शास्त्रार्थं के दिन वह अपनी शिष्य-मंडली सहित आया। यहां श्रोताबोंकी भीड लगी थी, राजा भी अपने अमात्यों और राज-कर्मचारियों सहित उपस्थित था। ब्राह्मण उनके मध्य अपनी चौकीपर आके वैठा और शास्त्रार्थ आरम्म हुआ। भिक्षु-ने अपने तर्क और युक्तिसे उसे इस प्रकार अवाक् कर दिया कि वह निग्रह-स्थानमें भागया। पहले तो उसने बहुत छल किये, पर जय कुछ न चला तो अन्तमें उसे अपनी पराजय स्वी-कार करनी पड़ी। राजाने उससे कहा कि बहुत दिनोंतक तूने ,वंचकता की अब तुक्षे दण्ड मिलना चाहिये। उसके लिये पहले तो एक छोहेकी चौको चनवाकर तपाई गई और जब वह लाल हो गई तो उसे उसपर वैठनेकी आज्ञा दी गई। बहुत ववड़ाया और रोने-कल्पने लगा। भद्दरुचिको उसपर द्या आई। उसने राजासे कहा कि महाराज इसे इतना कठिन दण्ड

न दें। फिर राजाने आज्ञा दी कि इसे गधेपर चढ़ाकर नगर २ और ग्राम २ फिराया जाय। राज-कर्मचारियोंने राजाकी आज़ा पाकर चैसा ही किया। ब्राह्मणको अपने इस अपमानका इतना दुःख हुआ कि उसके मुंहसे रक्त चमन होने लगा और चिता- के रोगसे वह मरणासन्न हो गया। मद्रश्वि यह समाचार पा उसके घर आया और कहने लगा कि शास्त्रार्थमें जय पराजय होती ही है। क्यों इतनी चितामें पड़े हो ? एषणा त्यागो। धन-पुत्र, यश सब अनित्य हैं। पर ब्राह्मणने भिक्षु को गालियां दीं और महायानकी निन्दा करने लगा। इस दर भूमि फट गयी और यह सशरीर अबीचि नामक नरकमें चला गया।

माठवसे चलकर सुयेनच्वांग अटाली गया। वहां वगरके पेड़ बहुत थे जिससे सुगन्धित गोंद निकलता था। अटालीसे वह कच्छ गया और कच्छसे बल्लमी राजमें पहुचा। वहांका राजा क्षत्रिय था। उसका नाम भ्रुवभद्र था और राजा हर्ष-चर्द्धन शिलादित्यका जामाता था। वह बड़ा ही उद्दर्ख और तीक्ष्ण प्रकृतिका था, पर त्रिरत्नको मानता था और प्रति वर्ष सात दिनतक मिक्षु मोंकी परिषद्को आमंत्रित करना था और उनको बहुत कुछ दान देता था।

वल्लभीसे सुयेनच्वाग आनन्दपुर होता हुआ सुराष्ट्र गया। सुराष्ट्रसे वह गुर्जरा गया। वहांसे उज्जयिनी, उज्जयिनीसे चिकितो और चिकितोसे माहेश्वरपुर गया। माहेश्वरपुरसे किर वह सुराष्ट्रमे छौट आया। सुराष्ट्रसे वह पश्चिम दिशामें चलकर अलंबसेल

देशमें गया। यहाँ तथागतने कई बार पधारकर मनुष्येंको धर्मोपदेश किया था और अशोक राजाके चनवाये अनेक स्तूप उन स्थानींपर थे। उनके दर्शन .करके वह लांगल देशमें गया। यह देश पश्चिमीय ख्रिराज्यके पास समुद्रके तटपर पड़ता था। लांगल देशके उत्तर पश्चिम दिशामें पोलसे (पारस) का देश पड्ता था। पारस देशमें मोती और अन्य मणि, रत बहुन होते हैं। कहते हैं कि भगवान तथागतका भिक्षापात्र पारसके राजाके प्रासादमें है। इस जनपदके पूर्वमें होमो ( उमु ज ) और उत्तर पण्चिममें फोलिन ( बोलन ) पड़ता है। दक्षिण-पश्चिम दिशामें एक टापू है जिसे पश्चिमका ख्रिराज्य कहते हैं। उस देशमें सब स्त्रियाँ हो स्त्रियां रहती हैं कोई पुरुष नहीं है। वोलनका गजा प्रति वर्ष अपने राज्यसे वहाँ पुरुषोंको भेजता है। वे उस देशमें जाकर वहांकी स्त्रियोंके साथ जा भोग-विलास करते हैं और उन्हींसे उनको गर्भ रहता है और संतान उत्पन्न होती है; पर वे केवल कत्याओं हीको पालती हैं और चालकोंको फेंक रेनी हैं।

लांगल देशसे सुयेनच्चांग पूर्व दिशाको पलटा और पीत-शिला देशमें पहुंचा। वहाँसे अशोक राजाके स्तूपादिके दर्शन करता अवएड देशमें आया। वहां राजधानीकी उत्तर पूर्व दिशामें एक घोर वन पडता था। उसमें एक गिरा पड़ा संघाराम था। यहाँपर अगवान बुद्धने विहार किया था और यहीं भिक्षुओंको जूने पहननेकी आज्ञा दी थी। विहारके पास अशोक राजाका एक स्तृप था और उसके किनारे नीछे पत्यरकी मग-वानकी एक खड़ी मृर्ति थी।। उससे दक्षिण दिशामें एक घने वनमें एक और स्तूप था। वहांपर मगवान्ने शीतकालमें अपने नीनों चल्लोंको साटकर ओढा या और भिक्षुओंको ओढ़नेकी आजा दी थी। अवंडसे पूर्व दिशामें चलकर सुयेनच्यांग सिन्ध्र देशमें आया। सिन्ध्र देशसे दर्शन करता हुआ वह नदी पारकर मुलनान (मुलसान ) देशमें आया। वहाँ आदित्यका एक विशाल मन्दिर था। उसमें सोनेकी एक दिन्य रस्नजटित प्रतिमा सूर्व्य भगवानकी थी। मन्दिरके पास एक सरोवर था, जिसमें सुन्दर घाट इ'टॉके वंधे हुए थे। टूर-टूरसे लोग स्टर्य भगवान्के दर्शनोंके लिये बाते घे बीर वड़ा मेला लगा रहता या । मुखतानसे वह पर्वत देशमें, आया । यहाँपर प्राचीन कालमें उपाध्याय जिनपुत्रने योगाचार, भूमिशास्त्रपरकारिका रची धी और मद्दरिच और गुणप्रमाने यहींपर कपाय वस्त्र प्रहण क्या था। इस देशमें उसे दो तोन वड़े विद्वान् निस् मिछे। उनके पास वह दो वर्षनक रह गया और मूळामिधर्म, सद्दर्भसम्बद्धि-प्रह, और सत्यप्रशिक्षा आदि शास्त्रोंका अध्ययन सम्मतीय निकायके अनुसार करता रहा । वहांसे सुयेनच्वांग दक्षिण-पूर्व दिशामें चलकर नालंद महाविद्दारमें पहुंचा भीर उपाध्याय शोल-भद्रको जाकर प्रणिपात किया । वहां उसने सुना कि पर्वत देशका प्रज्ञाभद्र नामक एक महाविद्वान मक्षु मगधमें आया है । और तिलाड्कके विहारमें उहरा है । वह सर्वास्तिवाद्तिकायका

अनुयायी है और त्रिपिटकका पाण और शब्दविद्या, हेतु-विद्या आदिका ज्ञाता है। सुयेनच्चाग यह सुन नालंदसे तिलाड़कमें गया और वहां दो वर्ष रहकर प्रज्ञाभद्रसे अपनी श'काओंका समाधान करता रहा।

तिलाड़कसे सुयेनच्वांग राजगृहके पास यष्टि वन विहारमें गया। वहां उसे सुरथ जयसेन नामक एक क्षत्रिय गृहपति मिला। वह सुराष्ट्र देशका रहनेवाला था। बालपनमें उपाध्याथ भद्रविचसे अध्ययन करता रहा और हेतुविद्याका अध्ययनकर वह बोधिसत्व खिर मितके पास गया। उसके पास शब्द-विद्याका अध्ययन किया और महायान और हीतयानके अनेक शास्त्रोका अध्ययनकर वह उपाध्याय शीलभद्रके पास आया और वहां योगशास्त्रका उसने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उसने अनेक आचायगि में मन्धोंका अध्ययन किया और वेद-वेदाग, उपवेद, तंत्रमंत्र, आदि शास्त्रोंको आदिसे अंततक पढ़ा। समस्त शास्त्रोंका का वह पारंगत और उनके तस्वका जाननेवाला था। वह बड़ा आचारवान था और सब लोग उसकी प्रतिष्ठा करते थे।

उस समय मगधमें पूर्णवर्मा राज्य करता था। वह वडा ही विद्यानुरागो और विद्वानोंका मान करनेवाला था। उसकी ख्याति सुनकर उसने उसे अपनी राज-समामें बुलाया और उसे वीस गांवोंका विलमोग करना चाहा पर उसने छेनेसे इनकार किया। तदनतर राजा श्री हपेंदेव शिलादित्यने उसे बुलवाया और उड़ोसामें वीस बढ़े-बढ़े गांवोंके विलमोगको प्रदान करना चाहा,

पर उसने फिर छेनेसे शनकार किया और जय राजा उससे वारवार ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना करता रहा तो उसने यह उसर दिया कि जयसिंह यह भलीमांति जानता है कि दान छेनेसे मनुष्य रागमें फैस जाता है। में तो जन्म-मरणके बंधनको तोड़ने-में लगा हुआ हैं, मला मुझे आपके दान छेने और रागमें फंसने-से क्या काम है! में इन कंझटोंमें फंसना नहीं चाहता; मुक्से विशेष अवकाश नहीं है। यह कह कर वह शिलादित्य राजाके पाससे चलता वना और अनेक प्रार्थनायें करनेपर भी वहा वह न रका।

तवसे वह यण्डिवनिवहारमें रहना और ब्रह्मचारियोंको अपने कुलमें लेता और उनकी रक्षा करता और शिक्षा देना था। गृहस्य और यति सव उसके पास विद्याध्ययन करने जाते थे और सैकड़ाँ विद्यार्थियोंका वह नित्य विद्या-दान देता था।

सुयेनच्यांग उसके पास जाकर ठहरा और दो वर्षतक विद्यामात्र सिद्धि सादि शास्त्रोंको शङ्काओंका समाधान करता रहा। फिर उसने योगशास्त्र और हेतु-विद्याके कठिन अशोंको व्याल्याका अध्ययन किया और उनपर अपनी शंकाओंको समा-धान कराया।

दो वर्ष वीतनेपर एक दिन उसने रातको खप्न देखा कि नालद महा विहार नितांत उजाड़ और निजन पड़ा है। वहाँ भसे वधे हुए हैं और कोई मिक्षु दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुपेन-च्याग बोलादित्य राजाके, संघारामके पश्चिम द्वारसे घुसा और वहाँ उसे चौये मंजिलकी छतपर एक हिरएयवर्ण पुरुष दिखाई पड़ा। उसके शरीरसे प्रकाश निकलकर सारे विहारमें फौल रहा था। वह उसे देखकर वड़ा प्रसन्न हुआ और उसके पास जाना चाहा, पर उसे ऊपर जानेका कोई मार्ग दिखाई न पडा। वह विवश हो उससे प्रार्थना करने लगा, कि कृपाकर आप नीचे आइये और मुफ्ते दी अपने पास छे चिछये। उसने कहा, कि मैं मंजुष्री हूं। तुम्हारे कर्म अभी ऐसे नहीं है कि तुम मुफतक था सको। फिर उसने उंगली उठाकर सुयेनच्यांगको कहा, देखो यह क्या हो रहा है। सुयेनच्यांगने दृष्टि उठाकर • उस ओर देखा तो उसे देख पड़ा कि चारों ओर आग छग रही है और सारा विहार और उसके आसपासके गाँव भस्मीभूत होते जा रहे हैं। फिर उस हेमवर्ण पुरुषने उससे कहा, कि तुम अव अपने देशको छोट जाओ। शिलादित्य राजा अब बहुत दिन न रहेगा। उसके मरनेपर सारे देशोंमें उपद्वव और घोर विष्ठव मचेगा। दुष्ट लोग परस्पर मार-काट करेंगे और सारा देश नष्ट भ्रष्ट हो जायगा । मेरी वातको स्मरण रखो ।

सुयेनच्यांग सवेरे जब उठा तो जयसेन हे पास गया और उससे अपने खप्तका सब समाचार कह सुनाया। जयसेनने कहा संसारमें शानिन कहाँ, पर संभव हैं कि जैसा तुमने अपने खप्तमें देखा है वैसा हो हो। पर जब तुमको स्वना मिल गई है तो तुम्हें शीव्रता करनी चाहिये।

उसी मासमें महा, बोधि विहारका उत्सव पडा और वहां

दूर-दूरसे छोग भगवान् वुद्धदेवके शरोर-घातुके दर्शनकं छिए एकत्रित हुए। सुयेनच्यांग भी जयसेनके साध वहां दर्शनको गया। वहां शरीर-घातु भिन्न भिन्न भाकारके थे। वड़े घातु मोतीके वरावर थे और वड़े चमकी छे गुलावो रंगके थे। मांस घातुषण्ड सेमके दानोंके वरावर थे और चमकी छे छालरंगके थे। वड़ा मेला लगा था। सव लोग फूल चढ़ाते, धूप जलाते और स्तुति प्रार्थना करते थे।

रातको पहरभर रात बीतो थी और सुयेनच्वांग और • जयसेन वेठे धातुके संबंधमें वार्ते कर रहे थे। जयसेनने कहा, मैंने आजतक जहां-जहा देखा है वहां-वहां धातु-खड चावलसे वहे देखनेमें नहीं आये पर वात क्या है ? इतने वहे-वह धातु खंड ? यह सुनकर सुयेनच्यांगन कहा, कि हां मुक्ते भी इसमें सन्देह जान पड़ता है। थाड़ी देर नहीं हुई थी, कि संघारामके दीपक अचानक मन्द् पडने छगे और भीतर वाहर अदुस्त प्रकाश हो गया। वाहर देखनपर घातुके विहारका कगूरा सूयका भांति चमकता हुआ देख पड़ा। उससे पांचरनकी ज्वाला निकल-कर आकाशको स्पर्श कर रही थी। पृथ्वी और आकाश प्रकाश-में ओत-प्रोत हो रहे थे। चन्द्रमा और तारे दिखाई नहीं पड रहे थे। मन्द-मन्द गन्वसे सारी कक्षार्थे गमक रहा थीं। वाहरसे इसी वोचमें सब लोग पुकारने लगे कि शरीरवातुकी महिमा देखो। सव लोग आकर चारों और खड़े हो गयं और पूल चढ़ाने और धूप जलाने लगे । धारे घोरे प्रकाश घटने लगा और

अन्तको वह विहारके कंग्र्रपर चकाकार कई बार फिरता रहा और फिर उसीमें घुस गया। प्रकाशके गुप्त होते सारे संसारमें फिर अन्धकार हा गया और तारे फिर आकाशमें दिखायी पडन लगे।

वहा सुयेनच्वाग आठ दिनतक रहा और वोधिवृक्ष और अन्य पवित्र विहांके दर्शन और पूजा करके नालद महाविहारको गया। शोलभद्रने उसे भेजा कि जाकर संघक्रे सामने महायान सम्परिग्रह शास्त्रको व्याख्या सुनावे और विद्यामात्र सिद्धिके कठिन वाक्योंका निर्वाचन करे। उस समय सिंहराशि नामक श्रमण सव छोगोंके सामने प्राण्यमूछशास्त्र और शत-शास्त्रकी नवीन व्याख्या जिसमें योगशास्त्रके सिद्धान्तोंका खडन था सुना रहा था। सूयेनच्त्रांगने उसकी प्राण्यमूलशास्त्र कोर शतशास्त्रकी व्याख्याके सिद्धान्तींका खंडन और योग-शास्त्रके सिद्धान्तोंका मंडन किया। उसने बढे बढे आचारयों के वाक्योंको उद्द्यून करके यह सिद्ध कर दिया कि वे परस्पर विरुद्ध नहीं हैं। उसने कहा कि उनके मत भूछे ही एक न हों पर चे एक दूसरेके वाधक नहीं हैं। यह दोष उनके अनुयायियोंका है कि वे परस्वर वादिववाद करते फिरते हैं। इससे धर्मको कोई हानि नहीं है। सुयेनच्यांगने सिंहराशिको सत्पक्ष स्वीकार करानेके लिये अनेक प्रश्न किये पर न तो उसने उनके उत्तर दिये और न अपने भ्रमहीको स्त्रीकार किया। यह देखकर उसके सब शिष्य उसे छोड़कर सुयेनच्वांगके पक्षमें चले आये। सुयेन.

च्यांगने कहा कि प्राण्यमूलशास्त्र और शतशास्त्र केवल सांख्यके सिद्धान्तके खण्डनके लिये वने हैं और उनमें इस संबन्धमें कुछ कहा ही नहीं गया है कि धर्मका खरूप क्या है। पर सिंहराशि उसे नहीं मानता था। वह कहता रहा कि जब सब विना प्रयासके होता है तब योगका यह कहना कि धर्म प्रयाससे मिलता है अयुक्त है।

सुयेनच्वांगने इन दोनों प्रकारके परस्पर विरुद्ध शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका एकता दिखलानेके लिये ३००० शलोकात्मक एक प्रत्यकी रचना की और उसे ले जाकर शीलभद्रको और संघको सुनाया। सब लोगोंने उसे सुनकर उसकी विद्या-बुद्धि-की प्रशंसा की और उसका अध्ययन अध्यापन नालद्में आरंभ हुआ। उस प्रत्यकी रचनासे सुयेनच्वांगको ल्याति भारतमरमें गूज उठी।

सिंहराशि परास्त होकर नालंदसे महावोधि विहारमें भाग गया। उसने वहां अपने एक सिपाहीको जिसका नाम चन्द्रसिंह था पूर्वीय भौरतसे वृद्धवाया और कहा कि उन विरुद्ध शास्त्रोंके विषयमें मेरे साथ विचार करो। पर उसके तर्क और युक्तिके सामने उसे अपना मुँह वन्द कर छेना पड़ा और एक शब्द भी न वोछ सका।

नालंद्में शिलादित्य राजाने जब सिंहराशि नालंद्में या तक एक विहार बनवाया था। उस विहारमें ऊपर नीचे सब पीतलके चहुर जड़े हुए थे और वह सी फुटसे अधिक ऊँचा था। जब राज्ञा शिलादित्य कोण्योघ (गंजाम ) विजय करके उड़ीसामें पहुँचा तो वहाँके मिश्रु उसके पास आये और कहने छगे कि हमने सुना है कि श्रोमान्ने नालंदमें एक विहार वनवाया है। इससे तो अच्छा या कि आप का पालिकोंके लिये कोई मठ दिये होते। शिलादित्यने उन भिक्षुओंसे पूछा कि मैं तुम्हारी इस पहेलीको नहीं समभता, स्पष्ट शब्दों में कहो। उन लोगोंने कहा कि नालंदके विहारमें 'आकाश कुसूम' की शिक्षा दी जाती है। कापालिकों की शिक्षा भी तो वैसी ही है। उनमें अन्तर हो क्या है ? कारण यह था कि उड़ीसाके मिश्च सव हीनयानानु-यायी थे। उस समय दक्षिणके प्रजागुप्त नामक एक ब्राह्मणने एक पुस्तक ७०० एलोकोंकी लिखी थी जिसमें सम्मतीय निकायके सिद्धान्तानुसार उसने हीनयानका मएडन और महायानका बाएडन किया था। समस्त हीनपानानुषायी निक्षुओंको उस पुस्तकके पढ़नेसे इतना गर्व हो गया था कि वे हीनयानकी निन्दा करते और उसे 'आकाग कुसुम' कहा करते थे। उडी-साके भिक्षुत्रोंने उस पुस्तकको महाराज शिलादित्यको दिखलाया सीर कहा कि हमारा यह सिद्धान्त है कि 'आकाश कुसुम' के माननेवालोंमें कोई इसके एक राव्यका भी खएडन नहीं कर सकता है। शिलादित्यने उनको गर्वमरी वार्तोको सुनकर कहा कि मैंने सुना है कि एक बार एक लोगड़ी खेतके चूहोंके साथ यह डींग मार रही थी कि में सिहसे लड़ सकतो हूं। पर अब सिंह उसके सामने माया तो न तो कहीं चूहोंका पता रह

गंया और न लोमड़ी ही वहाँ ठहर सकी। आप लोगोंको अवतक महायानके विद्वानोंका सामना नहीं पड़ा है। जब सामना पड़ेगा तब आपकी उसी लोमड़ीकी दशा हो जायगी। इसपर उन भिक्षुओंने कहा कि यदि महाराजको इसमें सन्देह है तो श्रीमान् शास्त्रार्थ कराये, सत्यासत्यका निर्णय हो जाय। राजाने कहा पवमस्तु।

इसपर राजा शिलादित्यने नालंद महाविहारमें अपने दूनको उपाध्याय शीलभद्रके पास भेजा और लिखा कि यहां उडीसाके भिक्षुगण एक पुस्तकके आधारपर जिसमें महायानके सिद्धान्तों-का खण्डन किया गया है महायानानुयावियोंसे शास्त्रार्ध करनेके लिये उद्यत हैं। आपके महाविहारमें बड़े बढे हीनयानके विद्वान भिक्षु हैं। आप उनमेंसे चार भिक्षुओंको चुनकर यहां भेजनेकी ह्या कीजिये कि वे वहाँ आकर हीनयानानुयायी भिक्षु ओंसे शास्त्रार्थकर अपने पक्षका प्रतिपादन करें।

शीलप्रद्रवे महाराज शिलादित्यका पत्र पाकर भिक्षु -संघको आमित्रत किया और अपने विहारसे सागरमंति, प्रज्ञाराशि, सिंहराशि और सुयेनच्यांगको उड़ीसा भेजनेके लिये चुना, पर इसी बीचमे राजा शिलादित्यका दूसरा दूत यह समाचार लेकर पहुँचा कि अभी कोई जल्दी नहीं है, पीछेसे देखा जायगा। यह समाचार पाकर सब ठहर गये और उड़ीसाका जाना रह गया।

इसी बीचमें एक छोकापति ब्राह्मण नालंदमें शास्त्रार्थ करनेके छिये आया और उसने चालीस सूत्र छिलकर नालंदके महाविहारके द्वारपर लटका दिये और कहा कि यदि कोई
मेरी इन युक्तियोंका खर्डन कर दे तो मैं अपना लिर उसे स्मर्पण
कर दूंगा। कई दिन बीत गये पर किसीने उसके आह्वानका
उत्तर न दिया। सुयेनच्वांगने यह देख अपने उपासकको आज्ञा
दो कि फाटकपर जाकर उस पत्रको उतारकर फाड़कर फेक
दो। वह वहां गया, उसे उतारकर फाड़ रहा था कि ब्राह्मणवहाँ
आया और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो ओर किसकी
आज्ञासे तुमने इसे उतारकर फाड़ा है? उपासकने कहा मैं
चीनके श्रमण सुयेनच्वागका उपासक हूं और उन्हींने मुक्ते इसे
फाड़कर फेंकनेके लिये मेजा है। ब्राह्मण सुयेनच्वांगके नामको
पहले हो सुन चुका था, वह मौन रह गया।

सुयेनच्वांगने दूसरे दिन उस ब्राह्मणको .बुलाया और उपा-ध्याय शोलमद्र और अन्य भिक्षु बोंके सामने शास्त्रार्थ आरम्म हुआ। । सुयेनच्वांगने उस शास्त्राथमे पाशुपत, कापालिक, निर्मंथ, जटिल, सांख्य, चैशेषिकादि सभीके सिद्धांतोका खएडन करके बौद्ध सिद्धांतका मंडन किया और वह लोकापित ब्राह्मण जव परास्त हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने वचनानुसार आपके सामने उपस्थित हूं, जो चाहिये कीजिये। सुयेनच्वांगने कहा कि हम शाक्यपुत्र हैं, मनुष्यका प्राण नहीं लेते। तुम्हारा हतना ही करना वस है कि तुम मेरे दास-हो जाओ और मेरी आजा मानो। सुयेनच्वांगकी यह बात सुन ब्राह्मण उसका दास हो गया और यह सुनकर सब उसकी प्रशंसा करने लंगे।

सुयेनच्वांग उड़ीसामें जाकर उस पुस्तकको देखनैके विचार-में था जिसमें महायानका खर्डन किया गया था और जिसके बलपर वहांके हीनयानानुयायी भिक्षु महायानानुयायियोंको 'वाकाश-कुसुम' के खोजनेवाले कहा करते थे। बड़ी खोजसे उस पुस्तकको उसने प्राप्त किया और देखा तो उसके मत प्रायः अनर्गल धे। उसने उस ब्राह्मणसे कहा कि आपने इस ब्रंथको कभी देखा है वा नहीं। उसने उत्तर दिया कि मैं इसे पांच बार पढ़ चुका हूं। फिर सुयेनच्वांगने कहा, छो इसे समभाओ। ब्राह्मणने कहा, मैं आपका दास हो चुका हूं, मैं आपको इसे कैसे समका सकता हूं ? सुयेनच्वांगने कहा कि यह अन्य धर्माव-लिम्वयोंका ग्रन्थ है, मैं उनके सिद्धान्तको नहीं जानता हूं। तुम इसे नि:सड्डोच मुझे समझावो, इसमें मेरी किसी प्रकारकी हेठाई नहीं है। ब्राह्मणने कहा कि आप इसे आधी रातको समिक्स्ये, उस समय सब सोते रहें गे और कोई जानेगा भी नहीं। आपका अपमान भी न होगा।

जब रात आयी और सब लोग अपने अपने स्थानपर जाकर विश्राम करने लगे तब ब्राह्मणने उस पुस्तकको पढ़ाना और समझाना आरम्भ किया। सुयेनच्वांगने उस प्रन्थके सारे आक्षेपोंका खएडन १६०० स्लोकोंमें किया और उस पुस्तकको लेकर उपाध्याय शोलमद्रको समर्पण किया। उस प्रंथको देखकर सभी लोगोंके मुंहसे यही शब्द निकलता था कि बड़ी योग्यतासे प्रंथकी आलोचना की गयी है। किर तो सुयेनच्वांगने उस ब्राह्मणसे कहा कि अब तुम्हारा
-दंह हो चुका, तुम स्वतन्त्रतापूर्वक जहां चाहो जामो। मैने
तुमको क्षमा किया। ब्राह्मण यह सुन वड़ा प्रसन्न हुमा और पूर्व
भारतमें चला गया।

## निय्र नथ ज्योतिषी

उस ब्राह्मणके चले जानेपर नालंदमें वज्र नामक एक निर्धन्य भिक्षु आया। सुयेनच्वांग यह पहलेहीसे सुन चुका था कि निर्धन्य भिक्षु कलित और प्रश्नके विचारनेमें वहें दक्ष होते हैं। सुयेनच्वांगने उसे अपने पास बुलाया और आसन देकरं कहने लगा कि मैं चोन देशसे यहां आया हूं। अब मेरा विचार अपने देश जानेका है। छपाकर विचारकर बतलाइये कि मार्ग जाने-योग्य हो गया है वा नहीं ? मेरा अपने देश जाना अच्छा है वा -यहीं रह जाना ? मेरी आयु अभी कितनो है ? आप इन सबका विचारकर उत्तर दीजिये।

निर्मन्थने खिड्या छेकर भूमिपर चक्र बनाया और कुंडछी -बनाकर भाखने लगा। उसने कहा कि आप इस देशमें रहें तो -भी अच्छा है, सब लोग आपका मान करेंगे। अपने देशको जाइये -तो अच्छा ही है कोई बाधा नहीं है। हां, आपके इष्टमित्रोंको यहां चियोग-कष्ट होगा। आपकी आयु अभी दस वर्ष शेष है। इस-पर सुयेनच्वांगने फिर प्रश्न किया कि मेरा विचार तो देश -जानेका है पर मेरे पास मूर्तियां और पुस्तकें बहुत हैं, मैं नहीं जानता कि में इनको कैसे छे जाऊ', कोई उपाय नहीं सूकता है। निर्श्रन्थने कहा, इसकी चिन्ता आप व्यर्ध करते हैं, कुमारजीक और शिलादित्य राजा आपको बुलायेंगे और आपके लिये अपने देश जानेका सब प्रबन्ध हो जायगा। सूचेनच्वांगने फिर कहा, मेंने तो इन दोनों राजाओंको देखातक नहीं है। भला वे मुक्पर इतनी छुपा करनेवाले क्यों होंगे? निर्श्रन्थने कहा कि कुमार राजाका तो दूत चल चुका है। यह दो तीन दिनमें पहुंचना ही चाहता है। पहले आप कुमार राजाके पास जायगे फिर वहांसे आपको राजा शिलादित्य बुलावेगा।

यहं कहकर निर्माध तो चला गया और सुयेनच्यांग अपनी मूर्तियो और पुस्तकोंको सहेजने लगा और जानेकी तैयारीमें लगा। इसी वीचमें संघारामके अनेक भिक्षु वहां आ गये। उन लोगोने सुयेनच्यांगसे कहा कि भारतवर्ष भगवान बुद्धदेवका जन्मखान है। यहां चड़े चड़े ऋषि और महातमा हो गये हैं। यद्यपि अब वे नहीं हैं पर उनके छीछास्थान अब भी हैं। मनुष्य-जन्मकी सफछता उनके दशेन और पूजामें है। उनको छोड़ आप कहां जानेका विचार कर रहे हैं, चोन देश तो म्लेच्छ देश है। वहांके लोग कर्मके हीन होते हैं, धर्मको समभ नहीं सकते, इसीस तो भगवान वुद्धका वहां अवतार नहीं होता है। उन लोगोंके विचार मन्द और आचार होन हैं, इसीसे ऋषि मह वं इस देशके वाहर नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहां शीतकी प्रधानता है, देश विपम है। इन सबपर ध्यान करो और यहीं रह जाओ।

यह सुन सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि धर्मराजने धर्मका उपदेश संसारके प्राणीमात्रके लिये किया था। भला आप उनके धर्मको प्रहणकर कैसे औरोंको उससे वंचित करना चाहते हैं ? चीन देशमें न्याय है, सब नियमका आदर करते हैं, राजाका मान है, अमात्य राजवत्सळ, विता-माता वात्सस्यभाव युक्त, पुत्र वित-भक्त होते हैं, धर्म और नीतिका सब लोग मान करते है, बड़े और सच लोगोंका आदर होता है। इसके अतिरिक्त वे लोग ज्योतिप, संगीत, मंत्र-तंत्रादि विद्याओं में कुशल होते हैं। जबसे वहां वौद्ध-धर्मका प्रचार हुमा है वे महायानके अनुपायी हैं। वहा योग, नीति आदि शास्त्रोंका अध्ययन और अभ्यास होता है। वे धर्मके जिज्ञासू हैं और त्रिविधि शरीरसे मुक्त हो निर्वाण-की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हैं। भगवानका जब अवतार हुआ तो उन्होंने मनुष्योंको धर्मकी शिक्षा दी। उसके पूर्व उनका कहां कहां जन्म हुआ इसे कीन कह सकता है, फिर धाप यह कैसे कहते हैं कि उनका जन्म इस देशके वाहर नही होता है ?

उन लोगोंने फिर कहा कि प्रन्थोंमे लिखा है कि सभी धर्म अच्छे हैं, उनमें यदि उच्चता और नीचता है तो गुण अवगुणके चिचारसे हैं। हमलोगोंका इतना हो कहना है कि आप कहीं और न जाइये और जम्बू द्वीपहोमें जहां भगवान बुद्धका जन्म हुआ, रह जाइये। यह देश परम पिवत्र है, इतर देश म्लेच्छ देश हैं, वहा धर्मकी न्यूनता है, इसीलिये हमारा यह आपसे आग्रह है। सुयेनच्यांगने कहा कि विमल कीर्तिने अपने एक शिष्यको जपदेश देते हुए कहा था कि तुम जानते हो कि सूर्य जंबूद्रीपकी परिक्रमा क्यों करता है, अंधकारको नाश करनेके हेतु! यही कारण है कि मैं क्यों अपने देशमे जाना चाहता हूं।

भिक्षुओंने जब देखा कि सुयेनच्यांग मनानेसे नहीं मानता तो उससे कहा कि उपाध्याय शीलमद्रके पास चलकर उनकी भी तो सम्मति आप छे लीजिये, फिर जैसा आपके मनमें आवे कीजियगा।

फिर सब उठकर शीलमद्रके पास गये और वहां जाकर कहा कि सुयेनच्याग चोन जानेकी तैयारी कर रहा है। शील-मद्रने यह सुन सुयेनच्यांगसे कहा कि आपके जानेका विवार करनेका कारण क्या है?

सुयंनच्वागने कहा कि इसमें सन्देह नही कि यह देश भगवान वुद्धकी जन्मभूमि है। इसका मान मै जितना करू थोड़ा है,
पर यहां में यह सकल्प करके आया हूं कि यहासे घर्मश्रयोंका
अध्ययन कर अपने देशमें जाकर वहांवालोंको लाभ पहुचाल गा।
आपने मेरे आनेके कारण योगशास्त्र, भूमिशास्त्रकी व्याख्या
सुनानेकी छपा की; मेरे अनेकों भूमोंका छेदन किया, में इससे
आपका बड़ा छतज्ञ हूं। आपकी छपासे मैंने यहांके विविध
तीर्थस्थानोंके दर्शन और पूजा की और मिन्न मिन्न कार्यों की
व्याख्याओंको श्रवण किया। में छतछत्य हो गया और मेरी
यहांकी यात्रा सफल हुई। अब मेरी कामना यही है कि अपने

देशमें जाऊँ और जो कुछ मैंने पढ़ा और सुना है वह सब बैठकर यधार्जुद्ध अपने देशकी भाषामें लिख हालूं। यही कारण है कि मैं अपने देश जानेके लिये उतावली कर रहा हूं।

शीलमद्रने कहा कि तुम्हारा यह विचार वोधिसत्वके विचारोंके तुल्य है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी कामना पूरी हो। मैं तुम्हारे वाहनादिका प्रबंध करनेके लिये आशा दिये देता हूं।

## कुमार राजा

ब्राह्मण सुयेनच्यांगसे विदा होकर पूर्वदेशमें गया और वहां कामस्य पहुंचकर कुमार राजासे उसकी बड़ी प्रशंसा की। कुमार राजाका वास्तिक नाम भास्कर वर्मा था। उसके पूर्वजका नाम नारायणदेव था। वह जातिका ब्रह्मस्त्रिय था न्सीर बड़ा विद्वान्, धर्मनिष्ठ और विद्वानीं के गुणका प्राहक था। यद्यपि वह बीद्धधर्मावछंवी नहीं था पर विद्वान् श्रामणींकी वह बड़ी प्रतिष्ठा करता था। जब उसने यह सुना कि सुयेन-·चवांग चीन देशसे यहां विद्या और धर्मके अधे आया है और नालंदके विद्यापीठमें उहरा हुआ है। उसने अपने दूतको नालंद महाविहारमें उपाध्याय शीलभद्रके पास भेजा और पत्रमें लिखा कि मैंने सुना है कि चीनदेशका कोई श्रमण आपके विहारमें आया है और वहां ठहरा हुआ है। मैं उसके दर्शनका आकांक्षी हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप उसे मेरे यहां भोजकर मुफ्रे अनुग्रहीत की जिये।

दूत यह पत्र लेकर नालदकी ओर चला और ठीक उसो दिन जिस दिन कि निर्शन्य भिक्षुने सुयेनच्यांगसे उसके आनेकी बात कही थी पहुंचा। शोलप्रद्रने पत्र पढ़कर सुयेनच्चांगको संघमें बुछवाया और कहा कि यह कुमार राजाका पत्र है, उसने सुयेनच्डांगको अपने यहां मिलनेके लिये बुलाया है पर उधर शिलादिल राजाने भी उड़ी सासे चार श्रमणोंको शास्त्रार्थके लिये बुलाया हं और हमलोग उसे शास्त्र धॅंके लिये चुन चुके हैं। न जाने कव शिलादित्यका पत्र वुलानेके लिये आवे। अब यदि सुयेनच्वांगको कुमार राजाके यहां मेज दिया जाय तो शिलादित्यके पत्र आनेपर क्या किया जायेगा। संघकी यह सम्मति ठहरी कि उसे कुमारराजके यहा भेजना उपयुक्त नहीं है और दूनको यह लिखकर विदा कर दिया गया कि श्रमण सुयेनच्वांग अपने देश जाना चाहता है अतः वह श्रीमान्-की प्रार्थना स्वीकार करनेमें असमर्थ है।

दृत पत्र लेकर वापस गया। राजा भास्कर वर्मा कुमार-राजने फिर अपने दूतको यह लिखकर नालंद भेजा कि यद्यपि श्रमण अपने देश जानेके लिये उत्सुक है पर कृपाकर उनको थोड़े ही दिनके लिये यहां भेज दीजिये कि मुफ्ते अपने दर्शन दे जाये। उनको शीघ्र लौटा दिया जायेगा, किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं होगी। आप कृपाकर मेरी प्रार्थना कां स्वीकार करे और उन्हें आने दें।

शीलमद्रने फिर भी दूतको दुवारा यह कहकर लौटा दिया

कि सुयेनच्वांग अपन देशमें जा रहा है वह जा नहीं सकता है। कुमार राजा जब दूत दूसरी बार छीट गया तो बहुत कृद्ध हुया, **उसने दूतको तीसरी बार फिर शीलभद्रके पास मेजा ओर लिखा** कि मैं अबतक सांसारिक सुख-भोगमें पडा हुआ था और बीद्धधर्मके गुणोंका मुक्ते वोध नहीं था। मुक्ते यह सुनकर कि चीनसे एक भिक्षु यहां धर्मकी जिज्ञासामें आया है उसके दर्शन करनेकी अचानक कामना मेरे हृद्यमें उत्पन्न हुई है। संभव है कि यह पूर्वजन्मके किसी संस्कारका कल हो, पर आप उसे यहां आने नहीं देते। जान पडता है कि आपकी यह कामना है कि ससार अंधकारमें पड़ा रहे । क्या यही आपके धर्मका प्रचार करना है ? इसी प्रकार आप लोगोंको मोक्षमार्ग-का उ रदेश करेंगे ? में आपकी सेवामें पुनः निवेदन करता हूं कि आप उसे इसी दूतके साथ भेज दे। मैं उसके देखनेकी अत्यंत उत्सुक हो रहा हूं। यदि इस वार वह न आवेगा तो संभव है कि मुक्तमे क्रोधारिन प्रज्वलित हो उठे। उस समय मै क्या कर बैठूं इसे मैं नहीं कह सकता। अभी बहुत दिन नहीं हुए राजा शर्शांकने वौद्धधर्मके साध क्या व्यवहार किया था और बोधिद्रुमको खोद्कर फॅक दिया था। उसे आप भूले नहीं होंगे। क्या आप यह समभते हैं कि मेरे पास वह बल-पराक्रम नहीं है ? आवश्यकता पड़नैपर में भी अपनी चतु-रंगिनी सेना सजा सकता हूं और नालंदके विहारको धूलमे मिला सकता हूं। इस बातको आप सच समभें, अच्छा होगा कि आप इसके परिणामको भलीमाति सोच छैं।

दूत शीलभद्रके पास पहुंचा और कुमार राजाका पत्र उसे दिया। उसने पत्रको पढ्कर सुयेनच्वांगको बुछाया और कहा कि कुमार राजा इस समय तुम्हारे देखनेके लिये व्याकुल हो रहा है, अवतक उसके देशमें वौद्धधर्मका प्रचार नही हो पाया है। संभव है कि आपके द्वारा वहा धर्मका प्रचार हो। आप वहां जानेको तैयार हो जाइये। आपने कषाय केवल संसारका उपकार करनेके लिये धारण किया है। पेड़को नाश करनेके लिये उसकी जड़ काटनेकी आवश्यकता है। फिर तो प्तियां आपसे आप सूख जायेगी। दहां जाकर आप पहले राजाके हृद्यके कपाटको खोलनेका प्रयत करें। जब वह धर्मको स्वीकार कर लेगा फिर सारे राज्यमें धर्मका प्रचार सुगमतासे हो जायगा। पर यदि आप वहां न जायँगे तो यहाकी ज़शल नहीं है। आप इस थोडेंसे कप्टको उठानेसे हिचकें मत और आज ही वहां चल दीजिये।

सुयेनच्यांगने यह आज्ञा पाकर उपाध्यायकी वंदना की और दूतके साथ कामक्षपको रवाना हुआ। कई दिनोंमें वह वहां पहुचा। कुमार राजाने उसके आगमनका समाचार पाकर अपने प्रधान कर्मचारियोंको साथ छेकर उसकी अगवानो की और बढ़े आदर और सत्कारसे उसे अपने राजप्रासादमें छे आया। वहां उसकी पूजाके छिये नित्य फूळ,चंदन ध्र्य इत्यादि भेजनेका प्रशंध करदिया और उपोप्रधके दिनके छिये विशेष प्रशंध कर दिया।

सुयेनच्यागको वहां पहुंचे एक महोनेसं कुछ ऊपर दिन . वीते थे कि शिलादित्यको यह समाचार मिला कि सुयेनच्यांग कुमार राजाके यहां ठहरा है। उसने अपने दूतको कुमार राजाके पास भेजा और छिखा कि आप चीनके श्रमणको जो आपके यहां ठहरा है इसी दूतके साथ भेज दीजिये। दूत राजा शिलादित्यका पत्र लेकर कुमार राजाके द्रवारमे पहुचा और कहा कि शिलादित्यने चीनके श्रमणको बुलाया है। कुमार राजाने दूतको कोरा वापस कर दिया और लिखा कि आप मेरा शिर है हैं तब आप चीनके अमणको पा सकते हैं। मेरे जीते तो वह नही जायगा। दूत वापस वाया और राजा शिलादित्यको कुमार राजाका पत्र दिया । शिलादित्य उस पत्रको पढ़कर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि कुमार राजाको क्या हो गया है कि उसने इस प्रकार मेरी अवज्ञा की ? उसने फिर दूतको उटटे पैर कुमारराजाके पास मेजा और लिखा कि अच्छा तो इस दूतके हाथ अपना शिर ही भेज दीजिये। कुमारे राजा उसका पत्र पाकर उरा और स्वयं श्रिलादित्यके पास चलनेको तैयारी करने लगा।

Ì,

उसने अपनी सेनाको सजनेकी आज्ञा दो और २००० हाथी अपने साथ छेकर चला और गंगामें ३०००० नौकाका प्रबंध किया। वह गंगा नदीके मार्गसे होकर चला और सुयेन-च्वांगको साथ लिये कजुर गिरि देशमें पहुंचा। शिलादित्य उस समय उड़ोसासे कजुरगिरिमें आ गया था। कुमार राजाने  गगा नदीके उत्तर तटपर जहां शिलादित्यका पड़ाव था अपना पड़ाव बनाये जानेकी बाक्षा दी। फिर वह आप शुम हिन शोधकर गंगा पार उतरा और राजा शिलादित्यसे जाकर दक्षिण तटपर जहा उसका पड़ाव पडा था मिला।

शिलादित्य कुमार राजासे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे कुगल-प्रश्न पूछनेके अनन्तर कहा कि आप चीनके श्रमणको कहा छोड आये हैं। कुमार राजाने कहा कि वह मेरे पड़ावमें है। शिलादित्यने कहा कि फिर उसे अपने साध लाना था? कुमार राजाने उत्तर दिया कि जब महाराज श्रमणों का इतना आद्र करते हैं और धर्मपर आपको इतनी निष्ठा है तो श्रीमान्को उसे आमंत्रण करना चाहिये। शीला-दित्यने कुमार राजासे कहा कि आप जाकर अपने पड़ावमें विश्राम करें, कल मैं स्वय श्रमणको छेने आऊ गा।

कुमार राजा शिलादित्यसे विदा होकर अपने पड़ावमें आया और सुयेनच्चांगसे कहने लगा कि शिलादित्यने यद्यपि यह कहा है कि मैं कल आऊँगा पर मेरा मन कहना हैं कि उसे चैन न पढ़ेगा और संभवतः आज रातहोको का पहुंचेगा। हमें उसके स्वागत करनेके लिये तैयार रहना चाहिये पर आपका अपने 'स्थानसे उठना उचित न होगा। आप अपने ही स्थानधर चैठे रहियेगा। सुयेनच्चांगने कहा कि मैं विनयके अनुसार रहूंगा, उसके विरुद्ध कुल कर नहीं सकता।

एक पहर रात न वीती थी कि दूतने आकर समाचार दिया

कि नदीमें सहस्रों मशाल जलते दिखाई पड़ रहे हैं और दुंदुमीके शब्द सुनाई पड़ते हैं। जान पड़ता है कि शिलादित्य राजा वा रहा है। कुमार राजाने आज्ञा दी कि मशालची तैयार हों और अमात्य-गणको बुलवाया। सबको साथ लेकर वह नदीके किनारे शिलादित्य राजाको अगवानीके लिये पहुंचा। वहांसे राजा शिलादित्य ने पहले सुयेनच्वांगके चरणोंकी बंदना की, फिर पुष्प चढ़ाये और अनेक शलो कोंसे उसकी स्तुति की। फिर उसने कहा कि इसका कारण क्या है कि मैंने कई बार आपसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की पर आपने कुपा नहीं की ?

ख्रियेनच्वांगने कहा, में यहाँ बुद्ध-वचनोंकी खोज करने और योगाचार भूमि-शास्त्रका अध्ययन करने आया हैं। आपने जब मुक्ते बुलानेके लिये पत्र भेजा था, तो उस समय में योगाचार भूमि शास्त्रका अध्ययन कर रहा था। इसी कारण आपके दरवारमें आन सका।

शिलादित्यने पूछा कि मैंने सुना है कि आपके देशमें एक ऐसा राजा है जिसके यशोंका गान लोग नृत्य भीर वाद्यसे करते हैं। वह कीन ऐसा राजा है ? कृपाकर उसका कुछ वर्णन तो सुनाइये।

सुयेनच्वांगने कहा कि इमारे देशकी यह प्रधा है कि जब वहां कोई ऐसा पुरुप प्रगट होती है जो सज्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंका दमन करता है तथा प्रजाका पोलन करतों है तो लोग उसके यशका गीत बनाकर पहले मंदिरमें वाद्यके साथ उसे गान करते हैं फिर उनका प्रचार गाँवोंमे हो जाता है और सर्व-साधारण उसे गाते फिरते हैं। जिसके संबंधमें आपने ऐसा सुना है वह चीनका वर्च मान समृद् है। उसके पूर्व सारे देशमें विप्लव मचा था। कोई देशमें राजा न था। चारों और मारकाट मच रहा था, खेतोंमें और निद्योंके किनारे पडी लाशें सड़ रही थीं, भूमि रक्तसे कीचड़ हो गई थी। ऐसे समयमें कुमार ताहसुंगने अपने हथियार संमाले और दुष्टोंका दमन करके देशमें शांति स्थापित की, सारी प्रजाको सुख प्रदान किया। उसीके यशका गान है जिसके संबंधमें आपने सुना है।

शिलादित्यने कहा कि ईश्वर जब वहुत प्रसन्न होता है तब वह किसी देशमें ऐसा प्रजापालक राजा उत्पन्न करता है। घन्य है वह देश और धन्य हैं ऐसे महिपाल। यह कहकर शिलादित्यने कहा कि अब मुझे आप आजा दें। आज मैं जाता हूं कल मैं आपको अपने यहां आने के लिये आमंत्रित करता हूं। कल मेरा दूत आपको बुलाने के लिये आवेगा छपाकर मेरे यहां प्रधारकर मुक्षे पवित्र की जिये आवेगा छपाकर मेरे यहां प्रधारकर मुक्षे पवित्र की जियेगा। किर शिलादित्यने प्रणाम किया और अपने साथियों सहित गगा उतरकर अपने शिविरको लीट गया।

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा शिलादित्यका दूत कुमार राजाके शिविरमें पहुंचा और कुमार राजा सुयेनच्वांगको लेकर अपने अमात्योंसहित शिलादित्यके शिविरको रवाना हुआ। पहुंचते ही राजा शिलादित्य अपने बीस सहचरोंके साथ अपने हेरेसे बाहर आया और स्वागत कर उनको छे जाकर आसन-पर बैठाया। फिर मोजन तैयार हुआ और नाना भांतिके व्यंजन सबके आगे रखे गये। नाना प्रकारके वाजे बजते थे। मोजन कर छेनेके अनंतर जब राजा बैठा तो उसने सुयेनच्वांगसे कहा कि मैंने सुना है कि आपने कोई पुंस्तक छिखी है जिसमें सब असित्सदातोंका खंडन किया है। सुयेनच्वांगने उस पुस्तकको निकालकर राजाके हाथमें दे दिया और कहा कि यह है आप इसे देखें।

पुस्तकको राजाने हाधमें छेकर उसे इधर-उधर उछट-पुछटकर देला और अपने सहचरोंसे कहने छगा, कि स्ट्यंके उदय होने ही खद्योतके प्रकाश मंद हो जाते हैं, यादछकी गरजके आगे हथीड़ीकी खटखट मुनाई नहीं पडती। मछा उस सिद्धांतके आगे जिसका आप मंडन करें दूसरे कहां ठहर सकते हैं? आपके तर्कके आगे दूसरे मतवाछे क्या मुंह खोछ सकेंगे? फिर राजाने कहा, कि महास्थिवर देवसेन कहा करता था कि में शास्त्रोंकी व्याख्या सारे विद्वानोंसे अच्छी कर सकता हूं और मैंने समस्त विद्याओंका अध्ययन किया है पर यह सब होते हुए मैं महायानके विरुद्ध हूं। पर वह भी आपके आगमनका समा-चार पाकर आपके दर्शनके छिये वेशाळी गया। इसीसे समफ-छेना चाहिये कि ये मिस्न आपके सामने कब ठहर सकेंगे?

उस समय राजा शिलादित्यकी वहन जो विधवा थी और सम्मतीय निकायकी अनुयायी उपासिका थी वहां पर्दकी बोटमें बैठी सब बातें सुन रही थी। वह यह सुन अपने मनमें बड़ी आनंदित हुई कि सुयेनच्वांगने अपनी पुस्तकमें हीनयानका खंडन और महायानका मंडन किया है।

फिर राजा शिलादित्यने सुयेनच्वांगसे कहा कि इसमें संदेह
नहीं कि आपने इस पुस्तकमें यथावत् महायानका मंडन किया है
और मेरा इससे तोष हो जायगा पर फिर भी हीनवानके और अन्य
संप्रदायके कितने ही विद्वान् इसे नहीं मानेंगे। मेरी सम्मिति है कि
कान्यकुन्जमें चलकर एक परिषद् की जाय और उसमें भारतवर्षके पाचों खंडोंके विद्वान् श्रमणों और ब्राह्मणोंको आमित्रत किया
जाय। वहा चलकर आप महायानके सिद्धातोंका मंडन और अन्य
सिद्धांनोंका खंडन करें और अपनी विद्याका वंभव दिखलांचें।

सुयेनच्यांगकी सम्मिन छेकर समस्त भारतवर्षके देशों में
दूतको आमत्रणपत्र देकर राजाओं के यहां मेजा कि अमुक
तिथिको कान्यकुठज नग्रमें परिषद होगी। आप छोग समस्त
श्रमणी और ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उक्त समयपर
सवके साथ पधारनेकी कृपा करे। उसने श्रमणों और ब्राह्मणों को
छिखा कि उस दिन चीनके एक परिवाजकके प्रथपर जो उसने
महायानके मंडनमें छिखा है विचार होगा। आप छोग आकर
परिपदमें अपने अपने सिद्धांतका मंडनकी जिये और उक्त परिवार्जक श्रमणसे शास्त्रार्थ की जिये।

कान्यकुञ्जकी परिषद

शिलादित्य राजाने पहलेहीसे दूत कान्यकुन्ज भेज दिया था

कि दो छप्परोंक मंडप वनवाये जायँ—एक श्रमणों और ब्राह्मणों-की परिषद्के लिये दूसरा भगवान्की मुर्तिके लिये। इनमें कमसे कम १००० तनुष्योंके लिये खान रहे। उसके और अन्य राजाओं और श्रामंत्रित श्रतिथियोंके ठहरतेके लिये नगर्के बाहर छप्परके पडाव और फोयडियां तैयार की जायं।

रांजा शिलादित्य कजुगिरिसे कुमार राजाके खाथ सुयेन-च्यागको साथ लिये कान्यकुरुजको रवाना हुआ। शीतकालका आरंभ था, शिलादित्यकी वाहिनी गंगाके दक्षिण तटसे और कुणा राजाको उत्तर नटसे होकर जाती थी। बीचमें नदीसे होकर नावोका वेडा चलता था। दुन्दुभी, तूरी आदि वाजे वजते थे। नीनमासमें सव वसंत ऋतुके आरंभमे आकर कान्यकुरुज नगरमे पहुँचे और गगाके दक्षिण तटपर पडायमे आकर हेरा डाला।

इस परिषद् के लिये वहा देश-देशके अठार्ह चीस राजे पह-लेसे आकर एकतित थे। महायान और हीनयानके अनुयायी ३००० श्रमण आये थे। बौद्ध भिक्षुओं के अतिरिक्त ३००० ब्राह्मण और निर्मन्थपित और १००० नालंदके श्रमण प्रधारे थे। यह सब बड़े श्रुरन्धर विद्वान् और अनेक शास्त्रोंके पारंगत थे और सुयेन-च्यागके मंधपर विचार करनेके उद्देशसे आमंत्रण पाकर परिषद्में आये थे। उनके साथ हाथी, रथ, पालकी आदि वाहन थे और मुंडके झुंड शिप्योंकी मंडलियां थीं। उनको देखकर जान पड़ता था कि मनुष्योंका समुद्र लहरें मार रहा है।

मंडप भी बनकर तथार हो गये थे। वह बड़े विशाल और

कंचे थे। राजा शिलादित्यका पड़ाव उन मंडपेंके पश्चिम और पाचालोसे ऊपर था। वहां राजाने कारीगरींको बुलवाकर मनुष्यके आकारकी सोनेकी एक मूर्ति भगवान् बुद्धदेवकी **र**लवाई। जब मूर्ति बनकर तैयार होगई तव उसके उत्सव निक-छनेका प्रबंध किया गया। सोने चांदीके हींदे पढे अनेक हाथी मंगवाये गये और एक हाथीकी पीठपर जो सबसे अधिक सुसंज्ञित था भगवान् बुद्धदेवकी प्रतिमा उठाकर रखी गयी। फिर शिळा-दिस्य और कुमार राजा वस्त्राभूषण पहने सिरपर मुकुट धारणकर अपने २ हाथियोंपर सवार हुए। राजा शिळादित्यके हाथमें श्वेत चंवर और कुमार राजाके हाधमें रत्न-जटित छत्र था। फिर दो हाथियोंके ऊपर फूल और रत्न मणि इत्यादि लादे गये। तदनन्तर सुयेनच्वांगको एक हाथीपर महामात्यके साथ बैदाया गया। फिर अन्य राजकर्मचारी, बामंत्रित राजमंडल और प्रधान श्रमणों और ब्राह्मणोंको यथायोग्य हाथियोंपर बैठाया गया। जब सब लोग सवार हो गये तो उत्सवकी यात्रा मंडप-की ओर चली।

. आगे आगे भगवान् बुद्धदेवका हाथी था। उसके दायों ओर शिलादित्यका और बार्यों ओर कुमार राजाका हाथी था। उनके किनारे फूलसे लदे हुए एक एक हाथी थे। पीछे सुयेनच्वांग और अन्य बढ़े बढ़े अमार्त्योंके हाथी थे। इन सबके दायें बाये तीन तीन सौ हाथियोंकी पंक्तियां थीं जिनपर बढ़े बड़े राजे महाराजे, राजकर्मचारीं, श्रमण, ब्राह्मण आदि थे। उतसवकी यात्रा प्रातः कालके समय निकाली गयी थी। वाजे बजते जा रहे थे, पताके उड़ रहे थे और मार्गमें राजा शिलादित्य और कुमार राजा फूलों और मणि-रत्नोंको वरसाते चलते थे।

जन उत्सवकी यात्रा परिषद्के वाहरी द्वारपर पहुंची तो सब लोग अपनी अपनी सवारियोंसे उतर पढे और मूर्तिको उठ कर मंडपमें ले गये। वहां राजा शिलादित्यने उसको पहले सुगन्धित जलसे स्नान कराया फिर हे जाकर रत्न-जटित सिंहासनपर वैठाकर उसकी पूजा की। राजाके पूजा कर छेनेपर सुग्रेनच्यांगने उसकी पूजा की। फिर शिलादित्यने भिन्न-भिन्न जनपदोंके राजाओंको, एक सहस्र चूने हुए श्रमणीं, ५०● ब्राह्मणों और निर्वंधादि संप्रदायके पतियोंको तथा दो सौ भिन्न भिन्न जनपदोंके अमात्यों और राजकर्मचारियोंको भीतर आने-की आज्ञा दी। दोष लोगोंके लिये आज्ञा हुई कि सव लोग बाहर बैठ जायं। जब सब लोग भीतर बाहर बैठ गये तब शिलादित्य राजाने सवके आगे विविध भांतिके व्यंजन परसवाये भीर सब लोगोंसे जीमनेके लिये कहा । जब सब लोग भोजन कर चुके तब उसने भगवान्के सामने सोनेकी एक थाछी, एक कटोरा, सात भञ्भर, एक सोनेका दएड, तीन सहस्र स्वर्णमुद्रा और तीन सहसु थान कार्पासवस्त्र समर्पण किये। राजाके चढ़ावा करनेके अनन्तर सुयेनच्वांग और अन्य गण्यमान श्रमणीं-ने यथासामर्थ्य चढ़ावे चढाये।

जब सब छोग अपने २ चढ़ावे चढ़ा चुके तो राजा शिछा-

दित्यने आज्ञा दी कि परिपदमें एक ऊ'चा सिंहासन रखा जाय और वहां सब विद्वान् लोग विचारके लिये एकत्रित हों। महा-राज शिलादित्य फिर सुयेनच्वांगको लेकर सबके साथ परिपदमें गये और उसे उच्च सिहाननपर आसन देकर कहा कि आप शास्त्रार्थ वारम्भ कोजिये । सुयेनच्यागने नालंदके एक श्रमणसे कहा कि आप मेरे पक्षकी घोषणा समस्त परिपदमे कर दें, उसे लिखकर परिपदके द्वारपर लटका दें कि यदि कोई इसमें एक शब्द भी तर्क और युक्तिसे अन्यथा अथवा विरुद्ध सिद्ध कर देगा तो उसे अधिक तो नहीं मैं अपना सिर समर्पण कर दूंगा। फिर उसने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। गत होनेको आ गयी पर परिपदमे एकने भी उसके विरुद्ध एक शब्द भी कहनेका साहस न किया। राजा शिलादित्य यह देख वडा ही प्रसन्न हुआ और परिषद्को विसर्जितकर सबको साथ लिये जिस प्रकारसे वहा गया था उस प्रकार अपने पडावपर वापस आया। फिर सव लोग जब अपने २ स्थानपर विश्राम करनेको सिधारे तव कुमार राजा और सुयेनच्वांग वहांसे अपने खानपर आये और पडकर सो रहे।

्र प्रातः कालमें फिर सब लोग एकत्रित हुए। पूर्वकी भांति प्रतिमाको हाथीपर चढ़ाकर यात्रा निकाली गयी और मंडपमें ले जाकर उसकी पूजा हुई। सबको भोज दिया गया फिर स<del>ब</del> परिषद्में आये। वहांसे रात होनेपर सब लोग पड़ावपर वापस आये। इस प्रकार पांच दिनतक नित्य यात्रा निकालते

और परिषद होते बीत गये और किसीमें सुयेन इवांगके पक्षके विरुद्ध बोलनेका साहस न हुआ। पर पांचवें दिन राजा शिलाः दित्यके कानमे यह वात पहुंची कि हीनयानके कुछ दुए अनु-यायी सुयेनच्यांगके प्राण छेनेके लिये षट्चक रच रहे हैं। उसने सुनते ही यह आज्ञा घोषित करायी कि यह प्राचीन कालसे होते चला आया है कि अज्ञान सदा ज्ञानको त्रसनेकी चेष्टा करता है और पाखंडी जन सदा यही चाहते रहे हैं कि छोग हमारे मोह जालमे फॅसे रहें। यदि ससारमे महात्मा लोग अवनार न धारण करते तो अज्ञानके महा तमसे छोगोंको कौन बचाता ? उपाध्याय सुयेनच्चांग यहां इसिछिये प्रधारा है कि वह छोगोके भ्रमका नाश करें और उनके सचं धर्मके स्वरूपको दिखलावे हि लोगोको फिर घोखा न हो। पाखएडी जन न तो अपने भ्रमका संशोधन करना चाहते हैं और न सामने आकर विचारमे प्रवृत्त होनेका साहस करते हैं। यह भी सुना जाता है कि उसके प्राणीं-को लेनेके लिये पर्चक रचे जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोगोंको दुःख होता है। इसिलिये यह घोषणा की जाती है कि जो कोई उसके शरीरको स्पर्श करनेका साहस करेगा उसको प्रापा-द्राइ दिया जायेगा। जो उसकी निन्दा करेगा उसकी जीभ काट ली जायगी। पर इससे सज्जनोंको कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये। वे लोग सहर्प उसके पास आकर अपनी शङ्काओं-का समाधान करा सकते हैं और विचार और प्रश्नोत्तर कर सकते हैं।

इस घोषणाके होते सब पाखरडी वहांसे माग गये और इस प्रकार अठारह दिन बीत गये पर कोई विद्वान् शास्त्रार्थके लिये सामने न आया। अठारह दिनतक नित्य पूर्ववत् भगवान्का उत्सव निकलता और मदिरमें आकर मूर्तिकी पूजा होती और अमण और ब्राह्मणोंको भोजन कगके परिषद् बैठनी रही। उन्नी-सचें दिन फिर सुयेनच्वांगने महायानके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया और अंतमें भगवान् बुद्धदेवकी स्तुति पाठ करके अपने च्याख्यानको समाप्त किया। उसे सुनकर बहुतेरे मनुष्योंने हीनयानका परित्यागकर महायानके सिद्धान्तको श्रहण किया।

शिलादित्य राजाने सूचेनच्त्रांगके आगे दस सहस्र स्वर्ण-मुद्र।यं, तीस सहस्र रुपये और सी स्क्ष्मांशुककार्पासके चीवर वा कषाय रखे तथा सब देशोंके नृपतियोंने भी बहुतसे मणि-रत्न उसे समर्पण किये। सुयेनच्वांगने उन्हें ग्रहण करनेसे इनकार किया। पर राजा शिलादित्यने उससे आग्रह किया कि हमारे देशकी यह चाल है कि जब कोई चिद्वान् सभामें विजय प्राप्त करता है तब उसको लोग यथाशक्ति उपहार देते हैं और हाथी-पर चढ़ाकर बढ़े बाजे गाजेसे उसकी सवारी निकालते हैं। यह प्रथा सनातनसे चली आ रही है। यदि आप उपहारको स्वीकार नहीं करते, तो सवारी तो निकालनेके लिये अपनी सम्मित प्रदान की जिये। सुयेनच्वांगने पहले तो कहां कि मैं इस ख्याति-का भूखा नहीं हूं पर राजा शिलादित्यने नहीं माना और हाथी मंगाकर उसे उसके कषाय वस्त्रको पकड़कर हटपूर्वक हाथीके

हीदेमें बैठा दिया। भागे २ दुंदुमी बजानेवाला यह पुकारता जाता था कि इस उपाध्यायने परिषद्में अठारह दिनतक महा-यानके सिद्धांतका महन और विरुद्ध सिद्धान्तोंका खण्डन किया और किसी विपक्षीको उसके साथ वाद प्रतिवाद करनेका साहस नहीं हुआ।

दस प्रकार उसकी सवारी सारे नगरमें होकर निकाली गयी और सब लोग उसके दर्शन करके आनन्दके मारे फूले नहीं समाते ये। समस्त विद्वनमण्डलीने उसे पृथक् पृथक् उपाधियोंसे विभूषित किया। फिर सब लोग उसकी पूजा पुष्प और धूपसे कर बहांसे विदा हुए और अपने २ वास-स्थानको सिधारे।

पड़ावके पश्चिममें एक संघाराम था। उसमें भगवान बुद्ध देवका एक दांत था। वह डेढ़ इञ्च लंबा और पीलापन लिये सफेद रंगका था। पूर्वकालमें यह दांत कश्मीरमें था। जब कश्मीरमें छत्या लोगोंने बौद्धधर्मका नाश कर दिया और संघारामोंको ध्वंस करने लगे तब भिष्टु अपने प्राण लेकर इधर उधर भाग गये। यह सुनकर तुपारके हिमतलके राजाने कश्मीरपर चढाई की और ३००० योद्धाओंको साथ लिये ध्यापारीका भेप धरकर वहाँ पहुँचा। राजाने उनको अपने दरवारमें बूलवाया। हिमतलका राजा अपने मिणरत्नादि विकीक्षे पदार्थों को लेकर आया और अपनी तलवार निकालकर इत्योंके राजाको मारकर वहाँ फिर संघारामोंकी मरम्मत करवायी और अमणोंको फिरसे वहाँ बुलवाकर रक्षा। भिश्चओंको

जब यह मालूम हुआ कि अब कश्मोरमें फिर शांतिका राज्य है तो वह लोग वहां वापस त्राने लगे। उस समय एक निक्षु कश्मीरसे भागकर भारतवर्षमे तीर्थ-यात्रा करता किरता था। वह भी कश्मीरको लौटा जा रहा था कि राहमें एक घना जंगल पड़ा। वहां उसे जंगली हाथियों हा एक मुंड मिला। उसे देख कर वह डरके मारे पेडपर चढ़ गया। हाधियोंने पहले अपनी सूंडमे पानी भर भरकर पेडको जड़में डाला और फिर अपने दांतोंसे उसकी जड़को खोदकर गिरा दिया। फिर श्रमणको सूंड्से उठाकर एक हाथीकी पीठपर वैठाया और उमे जंगलके मध्यमें ले गये। वहां उसने जाकर देखा तो एक हाधीके शरीर-में घाव हो गया था और वह पोडासे व्याकुल भूविवर पडा था। हाधीने मिश्रुका हाथ एकडम्र अपने घावको बतलाया। श्रमण-ने देखा कि वहां बांसकी खपन्नो गड़ी हुई थी। उसने उस खपचीको निकाल लिया और बाबको घोकर अपने कषाय वस्त्र-को फाड़ फाडकर पट्टी बांघ दो। हाथीको इनसे कुछ आराम मिला। दूसरे दिन हाथियों का मुंड जगनमे गया और थोड़ेसे फल लाकर भिक्षुको खानेको दिये। फिर एक हाथीने उस रोगी हाथोको स्रोने ही एक मंजूषा लाकर दी और उसने उसे मिक्षुको अर्पण किया। भिक्षुने उसको छे छिया। फिर हाथियोका भुंड जिस प्रकार उसे वहां छे आया था उसे जंगलके वाहर पहुंचा आया।

श्रमणने उस मंजूषाको खोलकर देखा तो उसमें भगवान

बुद्धदेवका दांत था। वह उसे छेकर भारतके पश्चिमा सीमा-प्रांतमें पहुं वा और एक नदीको पार कर रहा था कि नदीमें ऊं वी र्लहरें उठने लगीं और घोर आंधी आयी। नाव ड्बनेको हो गयी, सव लोग घबडा गये। सव लोग कहने लगे कि यह वापत्ति इस श्रमणके कारण आयो है। इसके पास भगवानका कुछ न कुछ धातु अवश्य है। फिर नावके अध्यक्षने श्रमणकी गठरीमें देखा तो उसमें वृद्धदेवका दांन निकला। श्रमणने उसे अपने हाथमें **ले लिया और प्रणामकर नागोंका आद्वानकर यह** कहने लगा कि मैं इसे तुम्हारे पास धानी रखना हं, मैं फिर आकर इसे लुंगा। उसे नदीमें फेंक दिया। फिर सव शांत हो गया और भिक्षु उस पार न जाकर जहांसे सवार हुआ था उसी पार लौट आया। वह वहांसे भारतवर्षमें आया और तीन वर्षतक यह मंत्रशास्त्रका सभ्यास करता रहा। मत्रशास्त्रमें कुशस्त्रता प्राप्तकर वह फिर उसी नदीके किनारे पहुंचा और वहां वेदी वनाकर मंत्रप्रयोग करने लगा। नाग नदीसे निकला और उस मजूपाको जिसे उसने नदीमें फेक दिया ज्योंकी त्यों छाकर छोटा दिया। भिक्षु उसे छेकर कश्मीर गया और वहां छे जाकर उत्ते संघारामके विहारमे प्रतिष्ठित कर दिया।

राजा शिलादित्यके कानमें यह बात पहुंची कि कश्मीरमें भगवान् बुद्धदेवका दांत है। वह स्वयं कश्मीरमें गया और वहाके शासकसे उसके दर्शन और पूजा करनेकी बाबा मांगी। पर मिक्ष संबने उसे छिपा दिया और कहा कि यहां है ही नहीं। शासक डरा कि ऐसा न हो कि शिलादित्य उससे विगढ़ जाय और चढ़ाई कर दे। यह सोचकर उसने संघारामकी भूमिको खुद्वाना आरंभ किया और वहां उसे मगचान्का दांत भूमिमें गड़ा हुआ मिला। उसने उसे राजा शिलादित्यको समर्पण कर दिया। शीलादित्य उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे वहां-से यहां ले आया और इस संवाराममें उसकी प्रतिष्ठा कर दी।

## प्रयागका महा परित्याग

परिपद्के समाप्त हो जानेपर सुयेनच्यांग शिलादित्यसे विदा मांगते गया। उसपर शिलादित्यने कहा कि इस वर्ष प्रयागका महा परित्याग पर्च पड़नेवाला है। यह वर्ष पांच पांच वर्षका अंतर देकर पड़ता है, मुझे ३० वर्षसे ऊपर राज करते हो गये और पांच पर्व मेरे शासन:कालमें पड़ चुके हैं। यह छठा पर्व इस साल पड़ रहा है। बहुत बहुन दूरके ब्राह्मण श्रमण और नाना संप्रदायके यती गृही सब इकट्ठे होते हैं, ७५ दिनतक मेला रहना है। गंगा यमुनाके संगमपर सब लोग इकट्ठे होते हैं। मैं भी शीव्र ही वहाँ रवाना होनेवाला हूं, मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप इस धर्म-मेलेको देख लें फिर अपने देशको जायें।

सुयेनच्यांगने राजाकी वात मान लो। इससे राजा वड़ा प्रसन्न हुआ और कान्यकुन्ज नगरसे अपने दलवल सहित प्रयागको रवाना हुआ। राजाने प्रयागमें पहले ही अपने कर्मचारियोंको पड़ाव आदि बनानेके लिये नियत कर रखा था। उन लोगोंने वहाँ गंगाके उत्तर किनारे महाराज शिलादित्यके लिये और यमुनाके दक्षिण तटपर कुमार राजाके लिये पड़ाच बनवाये थे। गंगा-यमुनाके संगमपर राजा भ्रु वमहके लिये पड़ाच बना था। उसके आगे संगमपर रेतेमें १००० फुट लम्बा और इतना ही चीड़ा बाँसका बाड़ा बना था जिसके भीतर बीसों छप्परके घर वने थे जिनमें महाराज शिलादित्यका कोश था। बाढ़ेके बाहर सैकडों घर छप्परके बनाये गये थे जिनमें रेशम और कपासके बस्न सोने चांदी स्त्यादिकी मुद्दा इत्यादि पदार्थ दानके लिये लाकर इकड़े किये गये थे। बाढ़ेके कि नारे किनारे लोगोंको बैठकर खिलानेके लिये छप्पर डाले गये थे। उनके आगे अनेक भांडागार थे। उनके किनारे दूकानोंकी माति चारों ओरसे छप्पर डालकर लोगोंके विश्राम करनेके लिये पड़ाच बनाये गये थे। यह सब मेलेके पहले महीनोंसे बनकर तैयार थे।

सब लोग मेलेमें पहलेहीसे आकर पहुंच गये थे। राजा गिलादित्य सुप्रेमच्यांगको साथ लिये अन्य राजाओंके साथ कान्यकुन्जसे रवाना हुआ और गंगाके किनारे किनारे होता प्रयागमें पहुंचा और गंगाके किनारे उत्तर तरपर अपने पडावमें उहरा। कुमार राजा और ध्रुवमह भी अपने पड़ावमें जाकर उतरे। उस समय मेलेमें पांच लालसे ऊपर लोग पहुंच चुके थे।

जय सब छोग वहां पहुंच गये और मेलेका पर्व आया तो प्रातःकालके समय राजा शिलादित्यके सैनिक सहचर नावोंमें चढ़चढ़कर गंगासे होकर बढ़े सजधजसे संगमकी ओर चले। उधरसे कुमार राजा भी अपने सेनिकोंको साथ छिये नावोंपर यमुनासे होकर सगमपर पहुंचा। भ्रुवमट्ट अपने वीर सैनिक योद्धाओंको छिये हाथियोंपर सवार हो मेछेके स्थानमें पहुँचा। वहां अन्य देशोंके राजा छोग भी अपने अपने सहचरों और अमात्योंको छिये वहां पहु चे और राजा शिलादित्यसे मिछे।

पहले दिन भगवान् बुद्धदेवकी मूर्तिका श्रंगार किया गया।
मूर्तिको एक छप्परके मंडपमें ले जाकर प्रतिष्ठित किया गया
और विविधि भांति उसकी पूजा की गयी। फिर सर्वोत्तम
मणि रत्न, वस्त्राभूषण और व्यंजन श्रमणों, ब्राह्मणों, अन्य
मतावलवी विद्वानों और दीन-द्रिद्धोंको बांटा गया। वाजे
वजते रहे और फूल वरसाये जाते थे। इस प्रकार सारा दिन
इस उत्सवमें वीत गया और सायंकाल हो जानेपर सब लोग
वपने अपने वासस्थानको प्रधारे।

दूसरे दिन स्टर्य भगवान् की प्रतिमाका शृंगार किया गया और पहले दिनके आधे मणि-रत्त और वस्त्रादि बांटे गये। तोसरे दिन ईश्वर-देवकी प्रतिमाका शृंगार हुआ और दूमरे दिनके वरावर मणि-रत्त और वस्त्र इत्यादि बांटे गये।

चौथे दिन १०००० श्रमणोंको सौ-सौकी पंक्तिमें वैटाकर एक एक श्रमणको विविध मांतिके अन्न और पानके अतिरिक्त सौ-सौ खर्ण मुद्रायें, एक एक मोती और एक एक कार्पास वस्त्रका कपाय प्रदान किया गया।

पांचवें दिनसे वोस दिनतक लगातार ब्राह्मणींको दान दिया

जाता रहा फिर दस दिनतक निर्मिधादि तीर्थ-यात्रियोंको दिया गया, तदनन्तर दस दिनतक उन लोगोंको दान दिया गया जो दूर-दूरसे मेलेमें दान पानेके लिये वहां आये थे और अंतमें एक मासतक निर्धनों और अनार्थोंको भोजन वस्त्र और धन रतन बांटे गये।

इस प्रकार लोगोंको भोजन वस्त्र धन रहादि प्रदान करनेमें राजा शिलादित्यने अपने पांच वर्षके संचित कोशको खाली कर दिया। उसके पास सिवा हाथी घोड़ों और उन हार कुंडलादि-के जिन्हें वह धारण किये हुए था कुछ दोषन रह गया। उसने उनको भी अंतिम दिनमें दान कर दिया और अंतमें अपना मुकुट उतारकर एक भिक्षुको दे दिया और लंगोटी पहने दान-क्षेत्रसे यह कहना हुआ अपनी वहनके पास आया कि 'घन-संग्रहमें अनेक दोप हैं, सदा चोरों, दुष्ट राजाओं इत्यादिका मय लगा रहता है। मैंने आज उसे दान करके स्वर्ग के कोशमें रख दिया। अब किसी प्रकारकी चिंता नहीं रह गयी। वहां वह दिन दूने रात चौगुने बढ़ता जायगा। भगवान् करे में जन्म जनममें इसी प्रकार दान करता हुआ दशवलत्वको प्राप्त होऊ'। वहां उसने अपनी बहनसे एक वस्त्र मांगकर पहन लिया और भगवानको पूजा करके उनसे यही प्रार्थना की कि मैं इसी प्रकार जन्म-जन्ममें दान-शीलताका पालन करता हुआ द्शवलत्वको प्राप्त होऊ'।

मेला पचहत्तरचें दिन समाप्त हुआ और सब लोग अपने २

घरको जहांसे आये थे सिधारे और राजाओं रे फिर राजा शिलादित्यको मुकुट हार कुंडलादि अलंकारोसे विभूषित कर वाहनादि प्रदान किये और इतनी भेंट और कर प्रदान किये कि उसका कोश और बल फिर ज्योंका त्यों हो गया। फिर सब लोग उसके चरणपर शीश रखकर अपने अपने देशको सिधारे और केवल शिलादित्य, कुमार राजा और भ्रुवमञ्च प्रयागमें रह गये।

## सयेनच्वांगका विदा होना

महा परित्यागका मेला समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने देशको चले गये। सुयेनच्वांग चीनको लौटनेके लिये व्याकुल हो रहा था और शिलादित्यके बहुत कहने सुनने पर वह इतने दिनतक ठहर गया था। अब मेला भी समाप्त हो गया। उसने राजा शिलादित्यसे कहा कि अब तो मुक्ते अपने देश जानेकी आज्ञा दी जाय। राजा शिलादित्यसे कहा कि अब तो मुक्ते अपने देश जानेकी आज्ञा दी जाय। राजा शिलादित्यने कहा कि आप देखते हैं मेरा भी उद्देश वही है जो आपका। आप भी धर्मका प्रचार करना चाहते हैं, मे भी वही चाहता हूं और करता हू। फिर आपको अपने देश जानेकी कौनसी उतावली पड़ी है। यदि अधिक नहीं ठहर सकते तो कमसे कम दस दिन तो ठहर जाइये। सुयेनच्वाग राजाकी आज्ञा रालना उचित न समक्त दस दिन और ठहर गया।

कुमार राजाको सुयेनच्यागसे बड़ा प्रेम हो गया था। उसने कहा कि यदि आप हमारे दंशमें रहकर हमारा दान लेना खीकार करें तो हम इन बातको प्रतिक्रा करते हैं कि आपकी बोरसे वहां सी सद्याराम वनवा दिये जायँगे और आपको धर्मके प्रचारार्थ जिस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता पढेगी दी जायगी।

सुयेनच्वांगने यह सुनकर कहा कि महाराज चीनका देश यहांसे बहुत दूर है। वहां बौद्धधर्मका प्रचार बहुत थोडे दिनसे हुआ है। यद्यपि वहा वौद्धधर्मका प्रचार हो गया है पर अमीतक उनको उसका सम्यक् ज्ञान नही हुआ है। इसीसे वहां बड़ा मत-मेद है। मैं इसी लिये इतनी दूर आया हूं कि यहांसे में प्र'योंका अध्ययनकर उनको लेकर अपने देशमें जाकर उनकी शिक्षा दूं और उनके विवादको मिटाऊं। मैं यहां आकर अपना अध्ययन समाप्त कर चुका। अव आप ही वतलाइये कि मेरे देशके लोग कैसी उत्सूकतासे मेरी राह ताक रहे होंगे। इस लिये मैं तो एक क्षण भी विलम्ब नहीं करना चाहता। मैं और अधिक नहीं कह सकता केवल एक सूत्रका वाक्य कहंगा कि लिखा है कि जो विद्याके अध्ययन।ध्यापनमें वाधा डालता है वह जन्म-जन्म अंघा होता है। अब आप ही विचार कि मुक्तको रोक्तेसे आपको क्या मिलेगा।

यह सुन कुमार राजा चुप हो गया और कहने लगा कि मैं दूसरोंको लाम पहुंचानेसे कदापि वंचित नही करना चाहता। मैं इसे आपकी इच्छापर छोड़ता हूं चाहे यहां रहें वा अपने देश लीटें। मैं कदापि आपके मार्गको नहीं रोक सकता। केवल इतना जाननेकी मुक्ते इच्छा है कि आप किस मार्गसे होकर जाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि आप समुद्रके मार्गसे होकर जावें और यदि आप इसे खीकार करें तो मैं अपने राज-कर्मचारियोंको आपकी सेवाके लिये नियत कर दूंगा कि वे राज्यकी नौकापर ले जाकर आपको आपके देशमें पहुंचा आवें।

सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि समुद्रका
मार्ग जानेके लिये सुगम है पर में जब चीनसे चलकर 'काउचांग' पहुँचा था तो वहांके राजाकों में यह वचन दे आया धाकि में
लीटते समय अवश्य आपसे मिलूंगा। काउचांगके उस राजाने
मेरे साथ बडा उपकार किया है। उसने मेरी यात्राका सारा
प्रवन्ध किया और मार्गमें सारे राजाओं के पास अपने दूत उनको
पत्र लिखकर साथ भेजे और उसीकी सहायतासे में अपने इस
कामको पूरा कर सका हूं। ऐसी दशामें यह मैं अपना कर्तव्य
समक्तता हूं कि चाहे जो हो में बिना उससे मिले अपने देशके
भीतर पैर न रखूं। यही कारण है कि मैं उत्तरहीके मार्गसे
जिससे होकर आया हूं जाना चाहता हूं।

यह सुनकर कुमार राजा चुप हो रहा पर राजा शिला-दित्यने कहा कि अच्छा जब आप जाना ही चाहते हैं तो स्वपाकर बतलाइये कि आपकी यात्राके लिये क्या प्रबन्ध किया जावे। सुयेनच्वांगने कहा मुक्ते केवल आपकी आज्ञा चाहिये और किसी पदार्थकी आवश्यकता नहीं है। इसपर राजा शिलादित्यने कहा कि इस प्रकार आप खाली तो जाने न पाइयेगा और सपने को- शाध्यक्षको आहा दी कि सुयेनच्चांगको स्वर्ण-सुद्रायं बार अन्य प्रदार्थ दिये लाये। इसी प्रकार कुमार राजाने भी नाना मांतिके बहुमृत्य पदार्थ उसे देनेके लिये मंगवाये पर सुयेनच्चांगने मिवा एक दोपीके जो चमढ़ेकी थी बीर जिसे कुमार राजाने मंगवाया एक भी पदार्थको प्रदण न किया बीर अपना सामान बांघकर चलनेको तियार हो गया।

स्येनच्दांग अर्गा पुस्तकों और मृतियोंको उत्तरके एक गजाके साथ जिसका नाम उदिन था पहले हो मेज चुका था पर राजा गिळादित्य जार सुधेनच्यांगके साथ उसे पहुंचानेके लियं चला तो एक हाथीपर ३००० खर्ण-मुद्रा और १०००० रूपये लहाका साथ है लिया और अपने सहचरों और कुंछ सेनाको लिये कई मंजिलनक पहुँचाने याया। उसने उस दृश्यसे लदे हुए हाथीको इदित गजाकै साथ कर दिया, आप सूंयेनच्यांगसे विदा हांकर अपने पड़ावपर छीट आया । छीटते समय गिळादित्यकी आंस्रोंसे आंस् रपक पड़े। प्रयाग पहुंचकर उससे रहा न गया श्रीर कुमार गजा श्रीर भूवभट्टको साथ छे कई सी शश्वारोही योडाब्रोंको छिये सूयेनच्यांगके पुनः दर्शन करनेके छिये रयाना हुया। कई दिन दीड़कर वह उसके पास पहुंचा और चार अमान्योंको मार्गके अनेक जनपहोंके नग्पतियोंके नाम पत्र देकर नियुक्त कर दिया कि वे उसे चीनकी सीमातक साथ आकर पहुँचा आर्थे। यह पत्र वारीक सूनो कपड़ेपर लिखे गये थे और उनपर छाछ व्यावकी मुद्रा छगी थी। उनमें राजा शिछादित्यने राजाओंको लिखा था कि आप लोग क्रपाकर अपने राज्यमें महा श्रमण सुयेनच्वांगके यान और वाहनका प्रवन्ध कर दीजिये। इस प्रकार सुयेनच्वांगके साथ अमात्योंको नियुक्तकर राजा शिला-दित्य, कुमार राजा और ध्रुवमहके साथ उसे विदाकर आखोंमें आंस्मर उसके चरणोंपर अपना शीश रख प्रयागके पृड़ावपर कीट आया।

सुयेनच्वांग प्रयागसे चला और उदित राजाके साथ कौशाबी होता हुआ एक महीनेसे ऊपर दिन वीतनेपर संकाश्य नगरमे पहुचा और वहासे दर्शन और पूजा करके वह वीरवान नगरंमें गया। वहाँ उसे सिंहमभ और सिंहचद्रनामक उसके दो सहपाठी मिले। उनके साथ वह दो मासतक वीरवानमें ठहर गया और कोशस-म्परिग्रह, विद्यामात्र सिद्धि इत्यादि ग्र'थोंपर विचार करता रहा। वहांसे वह चलकर डेढ़ मासमें जालंघर पहुंचा। जालघरमें एक मास विश्रामकर वह उदित राजाके साथ २० दिनमें सिंहपुर गया। सिहपुरसे उसने १०० उत्तरके भिक्षुओंको जो उसके साथ पुस्तकों और प्रतिमाओं को लिये आये थे यह कहा कि आगेका मार्ग विषम है, राहमें चोर डाकू प्रायः मिळा करते हैं। श्रद्धा होगा कि बापमेंसे एक श्रमण सबसे बागे जावे और मार्गमे यदि डाकू मिले तो उनसे यह कह दे कि हमलोग भारतमे तीर्थ-यात्राके छिये गये थे और हमारे पास सिवा पुस्तकों और मूर्तियोंके कुछ नहीं है और शेष लोग पीछे पीछे वले। इस प्रकार वह २० दिनमें वीरवानसे तक्षशिला पहुंचा। उसके तक्षशिला

पहुं चनेका समाचार पा वहाँ कश्मीरके राजाने अपना दूत उसे बुलानेके लिये भेजा पर सुयेनच्यांग इस कारण जा न सका कि उसके साथ पुत्तकादिका बोक बहुत अधिक था और हाथी थक गये थे। निदान वह तक्षशिलासे उत्तर-पश्चिम दिशामें ढाई महीने चलकर सिंधुनदके किनारे पहुं चा।

वहां उसने पुत्त कों और मूर्तियों को अपने और साथियों के साथ नावपर नदी पार करने के लिये चढ़ाया और, वह स्वयं हाथीपर पार उतरा। नाव जब नदी के मध्यमें पहुंची तो अचानक आँधी उठी और नदी में उन्ती र लहरें उठने लगीं। नाव डगमगाने लगी और डूबने को हो गयी। नाव उलट गयी और बड़ी कि नाईसे जो लोग सवार थे उनके प्राण बचे और पुस्तकों और मूर्तिया वचायी गयी। फिर भी ५० सूत्रों की पुस्तकों और फूलों के वीज डूब ही गये।

नदीपार उतरते ही किपशाका राजा उसे मिला। वह उसके आगमनका समाचार पाकर पहलेहीसे सिंधुके किनारेपर पहुंच गया था। वह सुयंनच्यागसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और पुस्तकोंके डूच जानेपर चड़ा शोक प्रगट करता हुआ पूछने लगा कि आप फूलों और फलोंके बीज तो नहीं साथ ले जा रहे थे? सुयेनच्यांगने कहा, हाँ बीज तो थे और वह सब डूब गये। इसपर राजाने कहा कि बस यही तो कारण है कि यह आंधी आयी और नाव उलट गयी। यह प्राचीन कालसे चला आता है कि जब, कोई बीजोंको लेकर सिंधुके उस पारसे इस पार

लाता है आँधी अवश्य आती है और नाव उलट जाती है और वह लेकर इस पार नहीं आ सकता।

वह सुयेनच्वांगको बहे आदरसे किपशा छे आया और वहां एक संघाराममें उहराया। यहाँ वह दो मासतक उहर गया और अनेक छेखकोंको उद्यानमें मेजा और काश्यपीय निकाय-के त्रिपिटककी प्रतिछिपि करायी। यहांपर कश्मीरका राजा उससे मिछनेके छिये आया और कई दिन रहकर कश्मीरको छौट गया। यहाँसे काश्यपीय निकायके त्रिपिटककी नकछ छेकर वह किपशाके राजाके साथ एक महीनेमें छमधानकी सीमापर पहुँचा।

लमधानके राजाने उसके आनेका समाचार पाकर अपने
युवराजको उसकी अगवानोके लिये मेजा। वह भिक्षु-संघको
साथ लिये उससे मिला और उसे अपने साथ लमधान नगरमें
ले आया। नगरमें आते ही राजा भिक्षु-संघ और राजकर्मचारियोंको साथ लेकर ध्वजा उड़ाते हुए उसके स्वागतार्थ
निकला और उसको उसने बढ़े आद्रसे एक विहारमें उहराया। राजाने वहाँ उसे ढाई महीनेतक रोक रखा और बड़ी
धूम-धामसे महा परित्यागका उत्सव किया।

महा परित्यागके समाप्त हो जानेपर वह पंद्रह दिनमें छम-धानसे वरणदेशमें जो वहांसे दक्षिण दिशामें था गया और वहांसे दर्शन और पूजा करके उत्तर-पश्चिम दिशामें चलकर अवकन देशमें गया और वहांसे चौकूट वा सौकूट देशमें पहुंचा। सीकृट देशमें बीदोंके अतिरिक्त इतर जन क्षुण्णदेवकी पूजा करते हैं। उनका कहना है कि क्षुण्णदेव अरुण पर्वतपरसे किपशा-में आया और स्निगर पर्वतपर चास करता है। जो लोग उसकी पूजा करते हैं उनका वह सब प्रकारसे कत्याण करता है और जी उसकी निन्दा करते हैं उनको वह दुःख और विपक्तिमें डालता है। वहा वर्षमें एक बार यहा मेला लगता है और राजा महा राजा, धनीमानी, छोटे बढ़े सब दूर दूरसे बाते हैं और क्षुण्ण-देवको पूजा करते हैं और रुपया पैसा, घोढ़े, मेड़ आदि चढ़ाते हैं। साधु लोग अनुष्ठान करके देवताओं के मंत्रको सिद्ध करते हैं।

सीकुरसे उत्तर दिशामें जाकर वह वर्दखानमें गया और वहां पूर्व दिशामें मुडकर किपशकी सीमापर पहुंचा । वहां किपशके राजाने परिपद की और सात दिन भिक्षुओं की भोज विद्यादिसे पूजाकर सुयेनच्वांगकी श्राहा लेकर अपने नगरकी विधारा।

किपशिषे राजाने चलने समय अपने एक कर्मचारीको सी आद्मियोंके साथ आझा दी कि तुम सुयेनच्वांगको साथ जाकर पर्वत पार पहुंचा आओ और देंधन इत्यादि जिस वस्तुकी आवश्यकता हो लेते लाओ। सात दिन चलनेपर आगे एक पर्वत मिला। यह पर्वत यहा ही दुर्गम था। उसके तुङ्गिश्वर खदे सीधे थे जिनपर चढना अत्यंत कठिन था। चढ़ाई सीधी ऊपरकी थी, राह कही चीड़ी थी और कहीं इतनी संकरी थी कि कठिनाईसे कोई चढ़ सकता था। इस पर्वतसे होकर बड़ी कठिनाईसे सात दिनके बाद वह एक पहाड़ी दर्रेमें पहुंचा। वहां नीचे उतरनेपर उसे एक छोटासा गांव मिला। इस गांत्रमें गड़ेरियोंका घर था जो अपनी भेड़ोंको, जो गधेके बराबर होती थीं, पर्वतके हरींमें चराते थे। यहाँ ही सबके सब रातको रह गये और उन्होंने एक मनुष्पको ठीक किया कि वह ऊंटपर सवार होकर आगे २ राह दिखलाना हुआ पर्वतके पार पहुंचा आवे।

आगेकी राह नो इस पर्वतसे होकर गयो थी वड़ी ही भया-नक थी। जगह जगह गहरे खड़ु थे जिनमें वर्फ जमे हुए थे। अगुआके पैरके चिह्नपर पैर रखकर जाना पड़ता था। तनिक मो चूकनेसे खडुमें गिरकर चकनाचूर हो जानेकी आशका थी। यहापर सुयंनच्यांगको घाडेसे उतरकर लाठीके सहारे चलना पडा। प्रात:का रसे सायंकालतक चलनेपर वे लोग वर्फसे ढकी पर्वतकी एक चोटीपर पहुंचे। दूसरे दिन प्रात:कालके समय द्रेंके नीचे पहुंचे। उसके आगे फिर एक चढ़ाव पडा। सूर्य डूवते डूबते पहाड़की चोटीवर पहुंचे। वहाँकी चायु इतनी ठंढी थी कि किसीको वहाँ ठहरनेका साहस नहीं पडा। वडी कठिनाईसे कुछ दूर नीचे उतरनैपर थोड़ी सी समतल भूमि मिली। वहाँ डेरा लगाया गया और सबने किसी न किसी प्रकार रात काटी। दूसरे दिन फिर आगे बहे और पाँच छ दिनमें पर्वतकी चोटीसे उतरकर अन्तराय वा अन्दराव नामक स्थानपर पहुचे। अन्तराय प्राचीन तुषार जनपदका एक अंश था। वहाँ पाँव दिन विश्रामकर खोष्टमें आये फिर वहा-से आगे चलकर कु'तुजमें पहु'चे। कु'दुज नगर आक्षसनद्के

किनारे हैं और तुपार देशकी पूर्वीय सीमापर है। यहाँ शोदों खाँका भतीजा जो तुपारका उस समय शासक था सुयेन च्वांग-के आगमनका समाचार पाकर आपा और वह उसे साधियों सहित अपने पडावपर ले आया। यहाँपर सब लोग एक मासनक ठरूर गये और उन्होंने विश्राम किया।

शीदी खाँने अपने सैनिकोंका एक मुख्य सैनिक सुयेनच्वांगके साथ कर दिया और वह अनेक व्यापारियोंके साथ दो दिनमें भुंजन नामक खानपर जो कुदुजके पूर्वमें था पहुंचा। भुंजनकी पूर्व दिशामें फिर पर्वन मिला और उसमेंसे होकर वह दिमतल देश भी प्राचीन तुपार देशके अन्तर्गत था। यहांके लोग तुर्कों जैसे होते थे। अंतर केवल इतना ही था कि यहांकी खियां अपने सिरपर तीन फुट ऊंची एक लकडीकी सीग बाँधती थां। यह सींग खियां तवनक धारण करती हैं जब तक उनके सास ससुर जीते रहते हैं। जब सास ससुरका देहांत हो जाता है नव वह उसे उतार डालती हैं।

हिमतलसे वह वह्लशाँ गया। वद्लशाँमें इतनी बर्फ पड़ी कि वह आगे न वह सका। निदान उसे वहाँ एक माससे अधिक अपने साथियोंसिहत पढ़े रहना पड़ा। कारण यह था कि आगे पर्वतसे होकर जाना था और वर्फ पड़नेसे आगेका मार्ग जानेयोग्य नहीं था। वर्फ गिरना चंद हो जानेपर वह बद्खाशांसे चलकर यमगान और कुरणा होता हुआ तमस्त्रित नामक जनपदमें पहुंचा।

तमस्पितिका जनपद आक्षस नदीके किनारे दो पर्वतींके मध्यमें है। यहाँ एक संघाराममें भगवान बुद्धदेवकी एक मूर्ति लाल पत्थरकी है जिसके सिरपर तांथेका एक छत्र अधरमें स्थिर है जिसमें अनेक रत्न जहे हैं। जब लोग उसकी पूजा करने जातें हैं,तो वह घूमने लगता है और उनके चले आनेपर उसका घूमना बंद हो जाता है।

तमस्थितिसे पर्वत पारकर वह शिंवोके जनपदमे आया। शिवीसे पूर्व दिशामें पर्वतोंसे होकर वह पामीरकी दूनमें पहुंचा। यह दून पर्वतके मध्यमें पडती है और सदा वर्फसे ढकी रहती है, यहाँ न कोई वृक्ष देख पडता है और न वनस्पति। सारी दून निर्जन हैं कोई कोई प्राणी दिखाई पड़ते हैं। इनके मध्यमें एक भील है। वह पूर्वसे पश्चिमतक २०० छी छ बी और उत्तरसे दक्षिण तक ५० ली चौड़ी है। भीलमें नाना वर्णके पक्षी रहते हैं और उनके तुमुल कुंजसे दिन-रात निनादित रहता है। भीलके पश्चिमसे एक नदी निकळी है और पश्चिम दिशामें वहती हुई तमस्पितिको पूर्वीयसीमापर पहुंच आक्षस नदीमें गिरती है। पूर्व दिशामें उसी भीलसे एक दूसरी नदी निकली है जो काशघर जनपदकी ओर बहती हुई सीता नदीमें मिली है। इस दूनमें एक प्रकारके पक्षी देखनेमे आते हैं जो दस फुट ऊंचे होते हैं। उनके अडे घड़ेके बराबर होते हैं, जिन्हें ताजीक माषामें कुकोः कहते हैं। यह पक्षी दलदलोंमें अंडे देते हैं। दक्षिणके पर्वतके उसपार बोलोट जनपद पड़ता है जहाँ अग्नि-वर्णका सोना निकळता है।

शिंवीकी दूनके पर्वतसे पहाड़ी मार्गद्वारा जहां बदे बदे बर्फसे दके खडु थे, कवंघ देशमें पहुंचे। कवंघकी राजधानी सीता नदीके दक्षिण तटपर एक अंचे पर्वतके मूलमें है। यहांका राजा चीनदेव गोत्रका है। कहते है कि प्राचीन कालमें पारसके एक राजाने चीन देशकी एक राजकुमारीसे व्याह करना चाहा। चीन देशके राजाने अपनी राज-कन्याको सेनापति और सेनाके साथ पारस देशको भेजा। वह यहांनक पहुंची थी कि पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओंमें राजाओंके मध्य युद्ध आरंमहो गया और वह न तो पारसको जा सकी न चीन हीको छीट सकी। निदान लोगोंने चीनकी राज कन्याको पर्वतके शिषरपर निर्जन स्थानमें छैजाकर छिपाया जहा न कोई था सकता था न जा सकता था। कुछ काल बीतनेपर पूर्व दिशामें युद्धका अन्त हो गया बीर मार्ग आने जाने योग्य हो गया । फिर सेनापति चीन देशमें छीटनेका विचार करने लगा। पर इसी वीचमें उसे यह पता चला कि राज कन्या गर्भवती है। अव तो वह बड़ी चिंतामें पड़ा कि क्या करें और कहां जायं। उसने राज कन्याकी सहेलियोंसे पृछा कि मैंने नो राजकन्याको ऐसे स्थानपर रखाधा कि जहां कोई आ जा नहीं सकता था फिर वहां कीन पुरुप पहुंचा जिलसे राज-कत्माका गर्भ रह गया। सहैलियोंने कहा कि नित्य सूर्य्यके-विंवसे निकलकर एक घृडसचार राज-कन्याके पास आता था और उसीसे यह गर्भ रह गया है। निदान वह लोग यहीं रह गये और कुछ दिन वीतनेपर राज-क्रन्यांके गर्भसे कुमार उत्पन्न हुआ। वह बडा तेजस्वी था और आकाशमार्गसं गमना-गमन् कर सकता था। आंधी पानी हिम आदि सब उसके आजानु-वर्ती थे। वह बढे होनेप इस देशका शासक हुआ और उसने चारों ओर अपने साम्राज्यको फैलाया। बहुत कालतक राज्य-कर वह पश्चत्वको प्राप्त हो गया। लोगोंने उसके शवको लेजाकर नगरके दक्षिण-पूर्व दिशामें १०० लीपर पर्वतकी एक गुहामें पत्थरका एक घर बनाकर रखा। उसका शरीर सूख गया है और बिगडता नहीं है। देखनेमे जान पडता है मानो सो रहा है। समय समयपर उसके वस्त्र बदल दिये जाते हैं और लोग वहापर घूप देते और फ्ल चढ़ाते हैं। अवतक यहांका राज्य उसके वंशमे चला आता है। राजा अपनेको सुर्ध्यवंशी कहता और वीनको अपनी निवहाल बतलाता है।

यहांपर राजाके प्राचीन गढके पास एक संघाराम है। इसे

्यहांके राजाने आये-कुमारलब्धके लिये बनवाया था। कुमार
लब्ध तक्षशिलाका रहनेवाला था। उसकी धारणा और बुद्धि

इतनी तीव्र थो कि प्रति दिन ३२००० श्लोकोंकी रचना करता
था। उसने अनेक शास्त्रोंको रचना की थो और वह सौत्रातिक
संप्रदायका अनुयायो था। उस समय बौद्ध विद्वानोंमें चार
दिश्गज आचार्य्य माने जाते थे। पूर्व दिशामे अश्वघोष, दृक्षिणमें
देव, पश्चिममें नागार्जुन और उत्तरमें कुमारलब्ध। यहांके राजाने
कुमारलब्धकी ख्याति सुनकर तक्षशिलापर आक्रमण किया था
और वहासे कुमारलब्धको अपने साथ यहां ले आया था।

नगरके दक्षिण पूर्वमें-पर्वतके किनारे दो पर्वतकी गुनायें थीं। दोनों गुहाओं में एक एक अर्हत समाधिष्य अवल बैठे थे। उनकी आखे बंद थीं और शरीर ज्योंका त्यों आसन मारे स्थित था। उनको समाधि धारण किये सात सी वर्षसे अधिक बीत चुके थे। तबसे उनकी समाधि भंग नहीं हुई थी।

सुयेनच्वाग कवंधदेशमें वीस दिनसे अधिक रहा और यह यहांके विशेष विशेष खानोंके दर्शनकर आगे बढ़ा। पांच दिन चळनेपर उसे मार्ग में डाकुओंका एक फूंड मिळा। उनको देखते हो ज्यापारी लोग जो उसके साथ कुंदुज़से जा रहे थे पर्वतकी ओर भागे। उन समय सुयेनच्वागके साथ सात भिक्षु, २० अन्य सहचर, एक हाथी, चार घोड़े और दस गर्ध थे। हाथी तो इस मागनेमें दळदळमें फस गया और निकल न सका। लोग डाकुओंके निकल जानेपर धीरे धीरे पर्वतके ऊपर चढ़े और करारोंपरस होकर चड़ी, कठिनाईसे खड़ों और दरों से होकर उतरे और शीतको सहते हुए ८०० ली पहाड़ी भूमिमें चळकर ओच नामक जनपदमें पहुंचे।

बोचक दक्षिण सौ छीपर एक पर्वतके शिखरपर एक स्तूप था। उस स्तूपके सबंधमें यहा यह कथा चछी आती थी कि कई सौ चर्ष हुए गज्रपातसे यह पर्वत फट गया और उसके भोतरसे एक दिगंबर विशासकाय भिक्षु निकला। वह भिक्षु आख मूंदे ध्यानाचिष्यत समाधिमें मग्न था। उसको जटाये बढ़कर उसके कन्धों और मुखदेंका बाच्छादित कर रही थी। स्कड़ी काटनेवालों ने पर्वतमें उस साधुको देखा और नगरमें आकर छोगोंसे कहा। चारों ओर यह समाचार फैल गया और दूर दूरसे लोग उसने दर्शन के लिये वाने लगे। नित्य यात्रो वहां जाते वीर फूल घूपसे उस समाधिस मिक्षुकी पूजा करते। जब राजाको इसका समाचार मिला तो राजाने अपने संधियोंसे पूछा कि यह कैसा साधु है? एक भिक्षुने उत्तर दिया कि वह अर्हत है और संसारको त्याग यहां आकर समाधि लगायी है। बहुत काल समाधिमें बीत जानेसे उसके वाल वढ़कर चारों ओर लटक रहे हैं। राजाने कहा क्यों कोई ऐसा भी उपाय है कि जिससे उसकी समाधि छूट जावे ? उसने उत्तर दिया कि जय कोई यहुत कालतक निराहार रहकर समाधि धारण किये वैठा रहता है तो उसका शरीर अकड़ जाता है, नाडियां तन जाती हैं और वह अपने अगोंको फैला और सिकोड़ नहीं सकता है। इसिटिये यदि उसके शरीरपर मक्खन कई दिनतक मला जाय तो उसमें कोमलता था जायगी और फिर उसको अपने अंगोके फैलाने और सिकोड़नेमें कठिनाई नहीं पढेगी। जब उसके शरीरकी नाडियोंमें ढीछापन आ जाय तो घंटा बजवाना चाहिये। उस घंटेके शब्दसे संभव है कि ऐसे मनुष्यकी समाधि छूट जाय। राजाने उसकी बात मान ली और पहले कई दिनोंतक उस साधुके शरीरमें भिक्षुओंसे मक्खन मलवाया, फिर घंटे बजाये गये। अस्तु किसी न किसी प्रकार साधुकी समाधि भंग हुई। उसने अपनी आंखें खोल दीं और पूछा कि तुम कषाय वस्त्रधारी कीन हो ? भिस् मोंने कहा; हम मिक्षु है। साधुने पूछा, हमारे गुरु कश्यप तथागन कहां है?

प्रिक्षु भीने कहा, कश्यप तथागत निर्वाणको प्राप्त हो गये। इसपर वह रोने छगा। फिर उसने अपने आंसू रोकके पूछा कि शाम्य मुनि बुद्धत्वको प्राप्त हुए? मिक्षु ओंने फिर उत्तर दिया कि वह भी बोधिशान प्राप्तकर निर्वाण प्राप्त हो गये। यह सुनकर उसने अपनी आखे बद कर छी और थोड़े समयतक ध्यानाविश्यत रहकार अपनी जटा समाछो और फिर आकाशमें उडा और अंतिरक्षमें पहुँ च योगािश से अपने शरीरको मस्मकर निर्वाणको प्राप्त हो गया। उसकी जली अस्थियां वहांपर गिर पड़ीं और राजा और मिक्षु सधने उनको संचय कर उनके उपर इस स्तूपको वना दिया।

कवंधदेशसे उत्तर जाकर सुयेनच्वांगने सीता नामक नदी पार की और वह एक पर्वतको लांधकर यारकदमें पहुंचा। यारकदके दक्षिणमें एक विशाल पर्वत पड़ा। इस पर्वतको पारकर वह यारकंद पहुंचा। यारकंदके दक्षिणमें एक पर्वत था। उसमें अनेक गुफायें थी जिनमें भारतवर्षके अर्हत आकर तप करते थे, जो बहुन दिनोंसे समाधि लगाये बैठे थे। उनके शिर और दाढ़ी-मूलके वाल जब बहुन बढ़ जाते थे तब भिक्षु उसे आकर काट जाते थे। यारकंदसे पूर्वदिशामें चलकर वह कई दिनोंमें खुनन पहुचा।

## खुतन

खुतन देशको सीमाके भीतर पहु चकर सुयेनच्याग

भोगय नामक नगरमे पहुचा और वह वहां एक संवाराममें उहरा । उस सवाराममें भगवान् बुद्धदेवकी एक मूर्त्ति थी, जो वैठो हुई मुद्रामें थी। उसके सिरपर एक जड़ाऊ मुकुट था। यहां-का राजवंश अशोक राजाके पुत्रका वंशघर है। कहते हैं कि अशोक राजाका एक पुत्र तक्षशिलाका शासक था। उस अशोकने उसे देश निकालाका दंड दिया था। वह उत्तरके पर्वतोमें मारा-मारा किरता था और अपने पशुत्रोको चराता किरता था। वह इस देशमे पहुचा और यहांका शासक हो गया। उसके कोई पुत्र नही था, इस कारण उसने वैश्रवणका तप किया। चंश्रवणके मंदिरमें बहुत दिन घोर तप करनेपर एक दिन वैश्रवणकी मूर्सिका छछाट फट गया और उमसे एक वालक निकला। उस बालकको राजाने गोदमें उठा लिया और दूधकी जोजमें मंदिरसे वाहर निकला। बाहर, निकलते ही उसको भूमिसे दूधकी धारा बहती देख पडी और वही दूध विलाकर उस बालकको उसने वाला। कुछ दिनों के वाद वही बालक इस देशका राजा हुआ। इस देशका इसी कारण कुस्तन नाम पडा, जिसका वास्तविक अर्थ होता है, पृथ्वी-का स्तन। उससे पहले उसी राजाके वशमें एक और राजा उत्पन्न हुआ था जिसने वह मूर्त्ति वहां लाकर खापित की थी। कहते हैं कि पूर्वकालमें कश्मीर देशमें एक अहेत रहता था। उसके पास एक श्रमणेर था। वह फुष्टिरोगसे पीडित था। जक वह मरणासन्न हुआ, तो उसे 'चोमई'की रोटो क्षानेकी इच्छा

र्द्ध। 'बोमई' खुननमें उत्पन्न होता था। अर्हन उसके लिये अपने ऋद्भिवलसे वाकाशमार्ग होकर खुनन वाया और यहांसे 'चोमई'की रोटो छे जाकर इसने श्रमणेरको खानेको दी। इसे खाकर वह खुननमें उत्पन्न होनेकी इच्छा करना हुआ मर गया और मेरे खुतनके राजकुलमें उत्पन्न हुआ। राजाका शरीर हाकर उसने वास-पासके राजाओंको संवाममें पराजिन किया  $\ell$ गौर सेना छिये पर्वतोंको छांघता करमीरमें पहुंचा । करमीरका राजा उसके पूर्व जन्मके वृत्तान्नको जानता था। वह श्रमणेर-के चोवरको रखे हुए था। उसे लेकर उसके पास पहुंचा क्रिकीर कहा 'मूद्धजी' क्यों व्यर्थ सेनाका संघार करता है, अपने चीवरको देख और पूर्वजन्मकी वातोंको स्मरण कर। चोवर देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मरण हो आया और वह उस मृत्तिको जिसे वह पूजा करता था, साथ लिये खुनन-को छीट आया। मूर्त्तं यहां तो आई, पर यहासे आगे न बढ़ी। उसने उसे ले जानेके लिये अनेक प्रयत्न किये, पर वह न दली। निदान उसने यहा उसके लिये एक विहार बनवा दिया और मिश्च बोंको उसकी पूजा करनेके छिये नियुक्त कर दिया।

खुतनके राजाको जब यह समाचार मिला, कि सुण्नेच्चांग 'मोगय' नगरमें पहुंचा है, तो वह नगरके प्रवन्धका भार अपने युवराजको सौंप उसके स्वागतके लिये चला और अपने (तकत्रान) महत्तरको उसको साथ छानेके लिये भेजा। मह-त्तर सुयेनच्यांगके पास आया और उसे साथ लिये खुतनकी ओर चला। मार्गमें राजाने उसका स्वागत किया भीर वह ध्वजा उड़ाता तथा उसार फूल बरसाता हुमा खुतनमें ले भाया। राजाने उसे एक सधाराममें ठहराया।

नगरके दक्षिण १० लोपर एक संघाराम था। कहते हैं कि इस संघारामको यहाँके किसी अति प्राचीन राजाने वैरोचन अभिके लिये वनवाया था और यह संघाराम इस देशमें सबसे प्राचीन और पहला संघाराम था। वैरोचन कश्मीरसे यहाँ बौद्ध-धर्मके प्रचारार्थ आया और वह आकर एक वागर्मे ध्यान लगाकर वैठ गया। छोग उसे देखकर डरे श्रीर जाकर राजाको इसकी स्चना दी । राजा उसके पास आया और उसे वहां वैठा देखकर उसने पूछा कि आप कीन हैं और यहाँ क्यों निर्जन खानमें आकर बैठे हैं ? अर्हतने कहा कि हम तथागतके सावक हैं। राजाने पूछा नथागत कीन ? अईतने उत्तर दिया तथागत तो वुद्धका कहते हैं। वह कपिलवस्तुके राजा शुद्धोदनके पुत्र थे और समस्त प्राणियोंके कल्याणार्थ अपने राजपाटको त्यागकर बोधिज्ञान लाभ किया। उन्होंने उस ज्ञानका उपदेश मृगदावमें किया और गृधकूट आदि स्थानोंमें धर्मोपरेश करते अस्सो वर्षकी अवस्थामें परिनिर्वाणको प्राप्त किया। यह बढ़े दु: खकी बात है कि आजतक आपको उनके पवित्र नाम और उपदेश श्रवणगोचर नही हुए। राजाने कहा यह मेरा दुर्भाग्य है कि अवतक मुझे उनके उपरेश सुननेका सीमाग्य नहीं प्राप्त हुआ। अब आपके दर्शनसे मेरे भाग्य जगे हैं। में उनकी शरणमें प्राप्त होता हूं। अहतने राजासे कहा कि फिर

तो आप एक संवाराम वनवाह्ये। राजाने कहा कि सवारामका वनवाना तो कुछ कठिन नहीं है पर मूर्ति कहाँसे आयेगी? अईतने कहा पहले आप सघ।राम बनवार्ये फिर तो मूर्ति आ जायगी। राजाने उसके कहनेके अनुसार इस संघारामको बन-वाया और जव संघाराम वन गया तव वह अहतके पास जाकर वोला कि लीजिये संघाराम तो वन गया अव मूर्ति मंगवाइये। अर्दतने कहा कि आप अपने मन्त्रियों और प्रजागणके साथ खंढे होकर श्रद्धा-पूर्वक भगवानकी स्तुतिकर ध्रप जलाइये और फुल चढ़ाइये । देखिये मूर्ति अभी आये जाती है । राजाने वैसा ही किया और मूर्ति आकाशमार्गसे वहां आकर उतरी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मृर्ति संघाराममें सापिन कर दी और अर्हतसे प्रार्थना की कि आप हमें और हमारी प्रजाको धर्मका उपदेश कीजिये। उसी समयसे खुननमें बीदधर्मका प्रचार हुमा श्रीर यह संघाराम इस देशमें आदि संघाराम कहलाया।

सुयेनच्यांग वहाँ ठहर गया और वहांसे उसने कृचे और काशघरके शजदूतोंको भेजवाया कि वह जाकर पुस्तकोंकी प्रतियोंकी जोज करें। इसी वीचमें उसे काउचांगका एक नव-युवक मिल गया जो जुतन गया था और वहींसे अपने देशको च्यापारियोंके दलके साथ लीटकर जानेवाला था। सुयेनच्वांगने उसके द्वारा काउचांगके राजाके नाम एक कावेदनपत्र भेजा और उससे यह कह दिया कि इसे ले जाकर सम्राट्के दरवाश्में पहुंचा देना। उस आवेदनप्तमें उसने चीनके सम्राट्की सेवामे लिख भेजा कि मैंने यह अपने देशवालोसे सुना है कि पूर्व-कालमें हमारे देशके अनेक विद्वान् सत्य और धर्मकी खोजमें दूर दूर देशोंमें गये हैं और वहाँसे छीटकर उन्होंने अपने देशवार्लीको लाम पहुंचाया है। उनके नामको अवतक लोग वहे आदरसे स्मरण करते हैं। मैंने अपने देशमे बौद्धधर्मके प्रन्थोंका अध्य-यन किया तो मुक्ते जान पड़ा कि हमारे देशमें वौद्धधर्मका जिस स्र्यमे प्रचार है वह सर्वाङ्गपूर्ण नहीं है। यह विचारकर मैं चेगकान संवत्के (६३०) के तीसरे वर्ष चौथे मासमें चुपकेसं अपने देशसे निकला और भारतवर्षकी और चला। पहाडों और मरुम्मियोंसे होता अनेक निद्योंको पार करता मार्ग के शीतोष्ण-को सहता में चांगानसे राजगृहतक गया। सहस्रों आपत्तियोंको भ्रेला, अनुगिनत कप्रोको उठाया,नाना देशोंके भिन्न भिन्न बाचारों और व्यवहारोको देखता, मै कुशलपूर्वक भारतकी यात्रासे लौटकर ख़तनमें आकर पहुचा हू। हाथी जिसपर मेरी पुस्तकें इत्यादि सदकर आ रही थीं, मार्ग में दल दलमें फसकर मर गया है। मेरी पुस्तकें अभी यहाँ नहीं पहुंच पायी हैं। इस कारण मुक्ते यहाँ उनके आनेतक ठहर जाना पड़ा है। जबतक उनके आनेका समुचित प्रवन्य न हो जाय मुभ्दे यहां ठहरना पढेगा। न होगा तो मैं सबको खुननमे छोड़कर अकेले आपकी सेवामें उपिश्वत हुंगा। इसी कारण मैं अपना यह पत्र माहानची नामक एक उपासकके हाथ जो काउवांगका है और व्यापारियोंके दलके साथ जा रहा है आपकी सेवामे मेज रहा हूं।

महानचीको काउचांगकी ओर भेज सुचैनच्चाग उसका उत्तर आनेकी प्रनीक्षा करना रहा। उस समय वह रात दिन -खुननके निख्जींके संघमें योग, अनिधर्म, कोर्छया और महायान सम्वरिव्रह नामक शास्त्रींकी व्याख्या करनेमें विवाता रहा। च्यान्यानके समय छोटे बड़े यती-गृही, राजा-रंककी भीड़ छग जानी थी। बाटर्व महीनेमें राजाका पत्र मिला कि मुक्ते यह जान-का प्रसन्नना हुई ि श्वाप इतनी दूरकी यात्रा करके सक्कराल र्लाट आरे । कृपाकर गीघ्र आकर मुफ्रे अपने दर्शनसे कृनार्थ कीजिंग । मेर्न इस देशके मिक्षुऑको आपसे मिलनेके लिये याद्या दे दी है। मैंने जूननकी राज समाको मी पत्र छिल दिया है कि वह यापके लिये वाहनादिका प्रवन्य कर दे और यापके साथं कोई ऐसा मनुष्य कर दं जो मार्ग का जानकार हो। इसके अनिरिक्त मींने तुनसागके राजकर्मचान्यिका भी छिल दिया है कि वह आपको अपने साथ महभूमिको पार करा दें और शेन शेनक राजाको भी जिसे लिउनान कहेंने हैं, लिख दिया है कि वह आने कर्मचारियोंका आवसे चीवींमें मिलनेके लिये भेज दे।

यह पत्र पाकर सुयेनच्यांग खुननमे थपनी पुस्तक इत्यादि सामानों को छोड़कर पीमो नगरमे गया। वहाँ वृद्धदेवकी चंदन-की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा ३० फुट अंची और छड़ी मुटामें थी। कहते हैं कि इम प्रतिमा को मगवान् वृद्धदेवके जीवन-कालमें की शांवीके राजा उदयनने वनवाया था। युद्धदेवके रिनर्वाण हो जानेपर यह थाकाशमार्ग से होकर यहाँ थायी थी। उसी समयसे यह जिल स्थानपर आकर खड़ो हुई थी खड़ी है । कहते हैं कि यह मूर्ति जवतक ससारमे वृद्धमगवानका उपिष्ट धर्म बना रहेगा रहेगी। जब धर्मका छोप हो जायगा तब यह पाताछमें चछी जायगी।

पीमो नगरसे पूर्व दिशामें एक मरुम्मिसे निकलकर कई दिनोंमे नीडांगमे पहुँचा। उससे पूर्व दिशामे जाकर उसे एक मरुम्मि मिली, जिसमे न कहीं पानी था, न वृक्ष वनस्पति कहीं देख पड़ते थे। दिनको गर्म आंधी चलती थो और रातको चारों ओरसे प्रतोंके ल्क दिखायी पड़ते थे। न कहीं राह थी न पैंड़ा। केवल जानेवाले मनुष्यों और पशुओंको हिंडुगोंके सहारे जो उस मार्ग मे जाते हुए मरे थे रास्तेका कुछ पता चलता था। वहां उस मरुम्मिको पारकर तुषार देशसे होते हुए नीमोंके जनपदमें पहुंचा। फिर नीमो देशसे चलकर नवयदेशमें पहुंचा जिसे शेन शोन वा लिडलान कहते थे।

शाचाउ पहुचकर उसने चीन सम्राटके पास एक निनेदनपत्र भेजा। उस समय सम्राट् छोयांग नगरमे जो पूर्वकी राजधानी था निवास करता था। प्रार्धनापत्रको पढ़कर सम्राट्ने यह जाना कि सुयेनच्वांग था रहा है, छोयांगके राजकुमार फोंग-हुअन-छिंगको और शिगानफ्के शासक चो पो-शेको अज्ञा दी कि राज-कर्मचारियोंको भेजो कि सुयेनच्वांगको जाकर खागत-पूर्वक छे आवें।

जव सुयेनच्वांगको यह मालूम हुआ कि सम्राट् उसे

इस कारण अपने सामने बुलाना चाहता है कि उससे इस यातका उत्तर मागे कि क्यों तुम मेरी आज्ञाके विना चीनके बाहर गये थे। फिर तो सब कामको छोडकर वह उन्हरीसे शि गान-फूकी ओर चला और नहरसे होकर शि-गान-फूमें पहुँचा। वहांके कर्मचारियोंको यह ज्ञान न था कि किस प्रकार उसका स्वागत करना चाहिये और वे उसके स्वागतके लिये कोई प्रश्स्थ न कर सके। पर जब नगरवासियोंको यह मालूम हुआ कि सुये-नच्चांग आ गया तो वे सब मिलकर नगरके बाहर आये और उसको प्रणाम करनेके लिये घाटपर आकर इक्ट्रे हो गये। घाट-पर इतना जमघट लगा हुआ था कि जब उसकी नीका शि-गान-फू में पहुंची तो उत्तरनेके लिये उसे भूमिपर पर रखनेका स्थान न मिला और विवश होकर उसे नौकाहीपर रात वितानी पड़ी।

वृसरे दिन प्रातःकाल वह सन् ६४६ ई०की वसन्त ऋतुमें नाव उतरा। सव तर-नारियोने उसका बड़े बादरसे स्वागत किया • बीर दूसरे दिन अनेक संधारामोंके मिश्चु मिलकर ध्वजा उड़ाते आये और बडे धूम-धामसे उसे होंगफ् (परमानन्द्र) संधा-राममें ले गये। वहां वह उहरा और उसने उस सधाराममें अपनी निम्न-लिखित पुस्तकों और म्लियोंको जिनको वह भारतसे लेकर आया था सस्थापित कर दिया।

(क) स्रियाः-

१—तथागतके धातुके खराड—१५०

२-- प्राग्वोधिगिर्कि नागगुफाकी बुद्ध भगवानकी छायाकी

स्रोनेकी मूर्ति धर्मचक प्रवर्तनकी सुद्रामें, स्रोनेके सिहासन सहित, ३ फूट ३ ई ख ऊ चा १

- ३—कौशांबीके राजा उद्यनकी बनवाई हुई चन्द्नकी मूर्तिक अनुक्रप भगवान वुद्धदेवकी चन्द्रनकी एक मूर्ति, एक चम-कीले आसन सहित ३ फुट ५ इञ्च ऊंची ... १
- ४—भगवान बुद्धकी एक मूर्ति संकाश्य नगरकी अवतरण मुद्रा-वाली मूर्तिके अनुरूप, एक सिंहासन सहित. २ फुट ६ ईञ्च अंबी।.. १
- ५—मगधके गृधकूट गिरियर सद्धर्म पुग्डरीक सूत्रको उपदेश करनेकी सुद्रावाळी भगवान बुद्धकी चादीकी मूर्ति अत्यंत • चमकीळे सिहासन सहित ४ फुट ऊ'ची ......१
- ६—मगवानकी एक मूर्ति चमकीछे सिहासन सहित नगर-हरकी गुफाको छायाके अनुह्ना २ फुट ५ इञ्च ऊ'ची... १
- . ७—चन्दनको एक मूर्ति चमकीछे सिंहासन सहित वैशाली नगरको उपदेशार्थ प्रस्थान सुद्रामे १ फुट ३ इञ्च ऊची......१

#### (ख) पुस्तके :---

| १—सूत्र                                 | <b>ર</b> રક |
|-----------------------------------------|-------------|
| ২—্যান্ত                                | १६२         |
| ३—स्थविर निकायके सूत्र, विनय और शास्त्र | १५          |
| ४—सम्मतीय निकायके " " "                 | १५          |
| ५—महीशासक निकायके " " "                 | २२          |
| ६-सर्वास्तिवाद निकायके "", ", "         | ē.g         |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | <del>~~~</del> |    | ~~~~~      | ~~~~        |
|-----------------------------------------|----------------|----|------------|-------------|
| o-काश्यपीय निकायके                      | "              | 27 | n          | શ્ <u>ર</u> |
| ८—धर्मगुप्त निकायके                     | 99             | 19 | <b>9</b> 9 | ~ઇર         |
| ६—हेतु विद्याके प्रथ                    |                |    |            | ३६          |
| १०—शन्द्विद्याके प्रथ                   |                |    |            | १३          |

शिगानफूके प्रयान राजपुरुपसे मिलकर सुयेनच्चांग लोपाग नगरको जहां सम्राट् था, गया। वहां सम्राट्ने उसे अपने इत्वान नामक प्रासादमें बुलवाया और वैठनेपर पूछने लगा कि आप यह तो बतलाइये कि आप बिना मेरी आज्ञा लिये क्यों बले गये थे ? सुयेनच्चागने कहा कि मैंने तीन तीन बार आज्ञा प्राप्त करनेके लिये निवेदनपत्र आपकी सेवामें भेजा, पर एकका भी उत्तर श्रीमान्ने नहीं दिया। जब बहुत दिन प्रतीक्षा करनेपर भी कुछ उत्तर न आया तो मुक्ते विवश होकर बिना आज्ञा प्राप्त किये ही यहांसे भाग जाना पड़ा। कारण यह था कि मेरी उत्कंठा इतनी बलवती थी कि रोकेसे रुक्त नहीं सफती थी।

फिर सम्राप्ट्ने उससे कहा कि आप मेरे दरशरमें रहिये और आपके लिये दरवारसे अच्छा वेतन प्रदान किया जायगा पर सुयेन-च्वांगने उसे खीकार न किया और लोगंगसे शिगानकू चला आया। होंगकू सघाराममें जहां वह अपनो पुस्तकों और म्रियोंको छोड गया था, वैठकर वह सस्कृत प्रत्योंका अनुवाद चीनकी भाषामें करने लगा। सन् ६४७ के अन्ततक उसने वोधिसत्व पिष्टक मृत्र, वृद्धभूमि सूत्र और पष्ट्मुखी धारिणी आदि प्रत्योंके अनुवादकों समाप्त किया और ६४८ के अन्त होते

होते उसने ५८ पुस्त होंका अनुवाद कर डाला। उसी वर्ष सम्राट्के आदेशानुसार सी-यू-की नामक ग्रन्थका लिखना उसने आरम्भ किया। सन् ६५६ में सम्राट्ने सुयेनच्वांगको 'सेयेन'-के संघाराममें रहकर अनुवादका काम करनेको आज्ञा दी और वह 'होंगकू' के संघारामसे 'सेयेन'के संघाराममे चला गया और वहा हो वह आजीवन अनुवाद करता रहा।

सन् ६५० में सम्राट् ताह्मुंगका देहान्त हो गया और उसके स्थानपर कावमुंग चीनका सम्राट् हुया। उस समयसे सुयेनच्वांगको उस संघारामके भिस्नु थोंको धर्मप्र'थोंकी शिक्षा देनेका कार्य्य अपने सिर लेना पड़ा। वह प्रातःकाल उठता और कुछ जलपानकर चार घण्टे भिक्षु-संघको शिक्षा देता था। उसके उपदेशके समय १०० भिक्षु और अनिगनत उपासक तथा गण्यमान्य राज-पुरुष उपस्थित होते थे। सन् ६५२ में उसने होंगकु स'घारामके दक्षिण द्वारपर एक विहार बनवाया और उसमें अपनी पुस्तकों और मूर्तियोंको स'स्थापित कर दिया। उसने उस विहारको भारतवर्षके स्तूपके आकारका बनवाया था। वह १८० फुट ऊ'चा था और उसमें पांच तले थे।

सन् ६५४ में भारतके मध्यदेशसे महाबोधि मन्दिरके प्रति-निधि चीनमे पहुंचे और वहाँ सुयेनच्वांगसे मिले और कहा कि भारतवर्षमें अवतक लोगोंके अतःकरणोमें आपको प्रतिष्ठा बनी है। सुयेनच्वांगने उनसे कृतज्ञता प्रगट करते हुए याचना की कि आपकी बड़ी कृषा होगी, यदि आप उन पुस्तकोंकी प्रतियां जो मार्ग में नष्ट हो गयी हैं, चीन देशमें मेज हैं जिससे वह यहाँ संस्थापित कर दी जायें।

सन् ६५६में वह रोगग्रस्त हुआ एर राजकीय वैद्योंकी श्रीपधिसे रोग् कुछ शांत हो गया। सन् ६५८ में सम्राट् उसे अपने साध लोपांग ले गये और वहां उसे सिमिग नामक संघाराममे उह-राया। दूसरे साल घटा जय उसने देखा कि उसके अनुवाहके काममें विद्य पड़ना है तो सम्राट्से बाजा लेकर 'यु:फ' नामक राजप्रासादमें चला गया और वहां प्रजा पार्रामताका अनुवाद करने लगा । सन् ६६० में उसने मराप्रजा पार्यमताके अनुवाद करने-का विचार किया और इस विचारसे कि ग्रंथ यहुत वड़ा है और दो लाख प्रत्रोक हैं उसने उसको सक्षेप करनेका सकला किया। रातको उसे स्वप्नमें जब इस वानको मना किया गया कि सक्षेत्र न करो तो उसने तीन प्रतियोंको जिन्हें वह भारतसे छे आया था मिलाकर पाठ गोधना आरम्म किया और पाठ ठीक-कर वह अनुवाद करनेमें लग गया । सन् ६६१में उसने महाप्रहा-पारमिताका अनुवाद समाप्त किया। बुढ़ापेने उसे आ घेरा और उसी कारण वह रहकूट मुत्रके अनुवादमें हाथ न लगा सका। उसने अपने अनुवादोंके पाठको सुनना आरम किया और उनके पारायणको श्रवण करके यथास्थान संशोधन कराया। इस प्रकार सुयेनच्यांग सन् ६६४ के अन्तनक अपने देशके साहित्यके भाएडारको धर्मग्रंथोंके अनुवादोंसे भरता हुआ अग-हन सुदी १३ को मैत्रेय भगवान्का ध्यान करता परलोकको

सिधारा। छोपांग नगरमें उसे समाधि दी गयी। पर सम्राट्ने उसके स्मरणार्ध फानचुयेनकी घाटीके उत्तरमें एक सुन्दर विहार बनवाया और सन् ६६६ में उसकी हड्डियोंको निकलवाकर उसमें ले जाकर प्रतिष्ठित किया।



# हिन्दी पुस्तक एजेन्सी

सचीपद्य

#### हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला

--. के :--

#### स्थायी बाह्कोंके लिये नियम

- र—प्रत्येक व्यक्ति॥) भाने प्रवेश शुल्क जमाकर इस मालाका साथी प्राहक वन सकता है।
- २—सायी ब्राहकोंको मासाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तके पीने मूल्पर्से प्रिल सकेंगी।
- साथी प्राहक मालामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककी एकसे
   अधिक प्रतियां पीने मूल्यमें मंगा सकेंगे।
- ध-पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंको छेने न छेनेका पूर्ण अधिकार खाशी श्राहकोंको होगा, पर नव प्रकाशित पुस्तकोंगेले कमले कम आधि मूल्यकी पुस्तकों श्राहकोंकी छेनी होंगी, अर्थात एक वर्षमें जितनी पुस्तकों प्रकाशित होंगी, उनमेले आधि मूल्यकी पुस्तकों उन्हें नियमानुसार छेनी होंगी, किसी भी हालतमें है। रु॰ से कम लागतकी पुस्तकों न हों।
- ५-- पुस्तक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना स्थायी प्रहिकाँके

- पास भेज दी जाती है। स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक बी॰ पी॰ द्वारा सेवामें भेजी जाती है। जो श्राहक बी॰ पी॰ नहीं छुडावेंगे उनका नाम स्थायी श्राहकोंकी श्रेणीसे काट दिया जायगा।
- 4—यदि उन्होंने ची० पी० न छुड़ानेंका कोई यघेष्ट कारण वतलाया कोर ची० पी० खर्च (दोनों बारका) देना स्वीकार किया तो उनका नाम ब्राहकश्रीणीमें पुनः लिख लिया जायगा।
- 9--हिन्दी पुस्तक एजेन्सी मालाके स्थायी प्राहकोंको मालाकी नव प्रकाशित पुस्तकोंके साथ अन्य प्रकाशकोंकी कमसे कम है) ६० के लागतकी पुस्तकों भी पीने मूल्यमें दी जायंगी। पुस्तकोंकी नामावली नव प्रकाशित पुस्तककी स्वनाके साथ मेजी जाती है।
- ८-- हमारा वर्ष विक्रमीय संवत्से बार्स्म होता है।

#### मालाकी विशेषतायें

- १—सभी विषयोपर खुयोग्य छेलको द्वारा पुस्तको छिलायी जाती है।
- २—वर्तमान समयके 'खपयोगी विषयोपर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- ३—मोलिक पुस्तक ही प्रकाशित करनेकी अधिक चेण्टा की जाती है।
- १४-पुस्तकोंको सुलम और सर्वोपयोगी वनानेके लिये कमसे कम मूर्व रखनेका प्रयह किया जाता है।
- ५—गम्भीर और रुचिकर विषय ही मालाकी सुशोमित करते हैं।
- ६-स्थायी खाहित्यके प्रकाशनका ही वद्योग फिया जाता है।

# १<u>-सप्तर</u>रोज लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी

ं प्रमृत्तुन्द्रजी अपनी प्रतिमा, मानवभावीकी अभिशता, वर्णन-पटुता, समाजज्ञान, कल्पनाकीशल तथा भाषाप्रभुत्वके कारण हिन्दी संसारमें बहितीय लेखक माने गये हैं। यह कहानिया उन्हींकी प्रतिमांकी ज्योंति हैं। इस "सप्तसरोज" में सात व्यति म्नोहर उपदेशप्रद गृहर्षे हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभी भाषाओं-में अनुवाद निकल चुका है। हिन्दी संसारने इसे कितना पसन्द किया इसका बचुमान केवल इसीसे होगा कि यह हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी प्रथमा परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंके कोसंमें लौर सरकारी युनिवसिटियों की प्राइज लिस्टमें हैं। अर्थात् राजा और प्रजा दोनोंने इसका आदर किया है। थोड़े ही समयमें बह चीथा संस्करण आवृक्षी में द है। मृत्य केवल ॥।

#### २-महात्मा शेखसादी

#### लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी

फारली मापाम बढ़े प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां और बोस्तांके छिलक महात्मा शेललादीका बड़ा मनोरंजक बीर उपदेशपद जीवन चरित्र, अनुडां भ्रमण चुतान्त विख्यात गुलिस्तां भीर वीस्तांके उदाहरणों द्वारा आलोचना, चुनी हुई कहावतें, नीतिकथायें, ग़जलें, कसोदे इत्यादिका मनोरजक संग्रह किया गया है। इसमें गदातमा शेखसादीका ३०० चषेका पुराता चित्र भी विया गया है जिससे युस्तकारों महत्वके साथ साथ (सक्ति सुन्दरमा सी बढ़ गई है। विसरा संस्करण सक्य ॥।

#### र-विवेक वचनावली

लेखक-स्वामी विवेकानन्द

जगत्मसिद्ध स्वामी विवेकान्द्जीके बहुमूह्य विचारों और श्रुद्ध उपदेशोंका बड़ा मनोरंजक संग्रह । बड़ो सीधी साधी और सरख भाषामें, प्रत्येक बालक, स्त्री, बुद्धके पढ़ने तथा मनन करने योग्य । दूसरा संस्करण, स्म्रफ सुधरी छपाई और बढ़िया विकने कागजके ४८ पृष्टोंका मूल्य ।)

#### ः १-जमसेदजी नसरवानजी ताता 📜

लेखक-स्वर्गीय पं०मनन द्विवेदी गंजपुरी बी० ए०

संसारमें आजकल उसी राष्ट्र या व्यक्तिकी तृती बोल रही है जी उद्योग धन्धे और व्यापारमें वढ़ा चढ़ा है। इन्हीं नरश्रे ष्टोंमें आज भारतका मुख उउड़वल करनेवाले श्रीमान् धनकुवेर ताता को नाम है। यह उन्हीं कर्मवीरकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली और ओजस्त्री भाषामें लिखी गयी है। इस पुस्तकको यू० पो० और विहारके शिक्षाविभागने अपने पारितोषिक-वितरणमें रक्षा

#### ५—कर्मवीर गांधीके लेख और व्याख्यान

लेखक-गांधी मक्त

इस पुस्तकके सम्बन्धमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है। बस, इतना ही समभ्र लीजिये कि एक वर्षके भीतर पहला संस्करण समाप्त हो गया। दूसरा संस्करण बड़ी संजधजके साथ आपके सामने हैं। मूल्य १)

### ६-सेवासदन

· लेखक —्श्रीयुक्त प्रेमचन्दर्जा

हिन्दी संसारका सबसे बड़ा गीरवशाली सामाजिक उपनयास, जिसका दूसरी संस्करण प्रायः खतम होनेमें लाया है।
वह हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और मौलिक उपन्यास है।
इसकी खूबियोंपर बड़ी आलोचना और प्रत्यालोचना हुई है।
पतित सुधारका बड़ा अनोसा मन्त्र, हिन्दू समाजकी कुरीतियां
जैसे अनमेल विवाह, खौहारोंपर वेश्यानृत्य और उसका कुपरिणाम पश्चिमीय बड़ापर लिशिक्षाका कुफल, पतित आत्माओंके
प्रति घुणाका माव इत्यादि विपयोंपर लेखकने अपनी प्रतिभाकी
वह स्टा फैलायी है कि पहनेसे ही अनन्द प्राप्त हो सकता है।
दूसरा संस्करण। खादी जिल्ह मूल्य २॥) परिटक कागज
मनोहर खंदेशी कपड़ेकी जिल्ह्या ३)

## ७-संस्कृत कवियोंकी अनोखी सूझ

ैं. ं लेखक-पं० जनार्दन मह एम० ए०

संस्कृतके विविधं, विषयोंके अनोखे भावपूर्ण उत्तमीत्तम श्लोकोंका हिन्दी भावार्ध सहित संग्रह। पेसी खूबीसे लिखा गया है कि साधारण मनुष्यं भी पढ़कर आनन्द बढ़ा सकें। व्याख्यानदाताओं, रसिकों और विद्यार्थियोंके बढ़े कामकी पुस्तक है। दूसरा संस्करण मृत्यं 🕫)

#### **∽**−लोकरहस्य

लेखक--उपन्यास-सम्राट् श्रीयुक्तं बंकिमचन्द्रं चटजी

यह 'हास्यरल'का अहुत अन्य है। इसमें वर्तमान धार्मिक, राज-"
गीतिक और सामाजिक बुटियोंका बढ़े मजेदार माव और भाषामें
चित्र खींचा गया है। पढ़िये और समम्भ समभक्तर हैं सिये।
दिलबहलावके साथ साथ आपको कई विषयोंपर ऐसी शिक्षा
मिलेगी कि आप आश्चर्यमें पड़ जायंगे। अनुवाद भी हिन्दीके
एक प्रसिद्ध और अनुमंबी हास्यरसके लेखककी कलमका है।
हसरा संस्करण, चढ़िया पण्टिक कागजपर छुपी पुस्तका

#### ६--साद

#### लेखक-श्रीयुक्त मुख्तारसिंह वकील

भारत कृषिप्रधान देश है। कृषिके छिये खाद सबस बड़ा जावश्यकीय पदार्थ है। विना खादके पैदावारमें कोई उन्नति नहीं की जा सकती। यूरोपवाछे खादके बदौलत ही अपने खेतीं हूनी चौगूजी पैदावार करते हैं। इसिलए इस पुस्तकमें खादों के लेद तथा किन अन्तों के छिये कौन सी खादकी आवश्यकता होती हैं इनका बड़ी उत्तमतासे वर्णन किया गया और विजें द्वारा भली प्रकार दिखलाया गया है। इस पुस्तकको प्रत्येक कृषक तथा कृषिप्रेमियों को अवश्य रखना चाहिये। पहला सस्करण खतम हो चला है। दूसरा संस्करण शतम हो चला है। दूसरा संस्करण शतम हो चला है। दूसरा संस्करण शतम हो चला है।

#### १०-प्रेम-प्रणिमा

#### लेखक-आयुक्त प्रेमचन्दजी

प्रेमचल्वतीकी छेखनीके सम्बन्धमें अधिक लिखनेकी आवश्य-कता नहीं हैं। जिन्होंने उनके "सप्तसरोज" और "सेत्रासदन" का रसास्तादन किया है उनके लिये तो कुछ लिखना व्यर्थ है। प्रत्येक गरंप अपने हंगकी निराली है। जमींदारोंके अव्याचारका विश्वित्र दिग्दर्शन कराया गया है। माणकी सजीविता, भावकी उत्कृष्टता और विषयकी- उञ्चताका अनुठा संग्रह देखना हो तो यस प्रत्येको अवश्य पढ़िये। इसमें श्रीयुत "प्रेमचन्द्" जीकी १५ अनुदेश गरंपोको संग्रह है। बीच बीचमें चित्र भी दिये गये हैं। दूसरा संस्करण बादीको छुन्दर जिल्दका मूल्य २।

### ११-आरोग्य साधन

#### केर्खन-मठं गांधी

बस, इसे अहात्माजींका प्रसाद सम्भिये। यह आए अपने हारीर और मनको प्राष्ट्रत रोतिके अनुसार एककर जीवनको झुक्मय बनाना चाहते हैं, यहि आए मनुष्य-शरीरको पाकर संसारमें सानन्दके साथ कुछ फीर्ति कमाना चाहते हैं तो महा-त्माजींके शनुराव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जीवनको सरल, साहा, स्वामाविक बनाइये और रोगमुक होकर आनन्दसे जीवन लाम कीजिये। जिन, तरीकोंको महात्माजीने बतलाया है वही यहांका प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके मुताबिक काम न करनेसे हमारी हशा इतनी बिगड़ गई है। तीसरा संस्क-पण (३० प्रचका, दाम केवल 1) मात्र।

#### १२-भारतकी साम्पात्तक अवस्था

जेखक-श्रायुत राधाकृष्ण का एम०ए०

भारतकी आर्थिक अवस्थाका यदि आप जान प्राप्त करना खाहते हैं, यदि आप यहांके नाणिज्य ज्यापारके रहस्यका भार्मिक लेद जानना चाहते हैं, यदि हिषकी दुव्यवस्था और मालगुजारी तथा अन्यान्य टेक्सोंकी भरमारका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप यहांका उत्पन्न कचा माल और वह कितनी कितनी संख्यामें विलायतको होया चला जाता है, उसके बद्धेमें हमें कीन कीनसा माल दिया जाता है, उन माने और जानेबाढे मालोंपर किस नियमसे कर बेठाया जाता है, यहां प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं अकाल क्यों पड़ता है ? हम दिनपर दिन क्यों कीड़ी कीड़ीके मोहताज होते जाते हें ? हत्यादि वातोंको जानना खाहते हैं तो आपका परम कर्तन्य है, कि इस पुस्तकको पक बार अवश्य पढ़ें । पह्छा संस्करण प्रायः खतम हो रहा है । यह पुस्तक साहित्य समोलनको परीक्षामें है । ६५० पृष्टको बादीको सुन्दर जिल्दका मूल्य ३॥)

#### १३—भाव चित्रावली

चित्रकार-श्रीधीरेन्द्रनाथ गङ्गोपाच्याय

१००रक्षीन और सादे विश्व। मानुकताका अनुठा हुश्य। इस पुत्तकमें एकही सजानके १०० चित्र विविध मार्चीके दिखलाये गये हैं। आप देखेंगे और आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि पें! सब चित्रोमें एक ही आदमी! गङ्गोपाध्याय महाश्यने अपनी इस कलासे समाज और देशकी बहुतसी कुरीतियों पर बहा जबद स्त कटाझ किया है। चित्र देखनेसे मनोरञ्जनके साथ साथ आपको शिक्षा भी मिछेगी। सुन्दर खादीकी सनहरी जिल्ला थ्रो

#### १४-राम बादशाहके छः हुक्मनामे

स्वामी रामतीर्घजीके छः ध्याख्यानोंका उन्होंकी जोरदार मापाम मय उनके जीवनचरित्रके संग्रह किया गया है। खामीजी के ओजखी और शिक्षापद भाषणोंके चारमें क्या कहना है, जिसने अमरीका, जापान और यूरोपमें हलचल मचा दी थी। इन ध्याख्यानोंको पढ़कर प्रत्येक भारतवासीको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। उद्देक शब्दोंका फुटनोटमें अर्थ भी दिया गया है। खामीजीकी मिस्र २ अवस्थानोंके ३ वित्र भी हैं। चढिया परिद्रक कागजपर छपी है। सूच्य खादीकी जिल्दका १।)

## १५ में निरोग हूं या रोगी

कें ० - डाक्टर लुई कूने

यदि आप सचमुच स्वसं रहकर आनन्दसे जीवन वितानां, काकुर्रों, वैद्यों और हकीमोंके फन्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमानुसार रहकर सुख तथा शान्तिका उपयोग करना चाहते हैं तो इस पुस्तकको पढ़िये और छाम उठाइये। मूल्य केव्छ।)

#### १६ रामकी उपासना

े बैठ तामदास गौड एम० ए०

स्वामी रामतीर्थसे कीन हिन्दू परिचित न होगा। उनके उपदेशींका अवण और मनन लोग वड़ी ही अद्यामक्तिसे करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विषयमें लिखी गई है। उपासना-की आवश्यकता, उसके प्रकार, परप्रहामें मनको की लीन करना, सकी उपासनाके वाधक और साधक, सक्वे उपासकोंके उसण आदि वाते वड़ी ही मार्मिक और सरल भापामें लिखी गरि हैं। ४८ पृष्ठका सूल्य।)

#### १७--बचोंकी रक्षा

जे० - डाक्टर लुई कूने .

हामृर छुई कुने जर्मनीके प्रसिद्ध हामृर हैं। आपने अपने अनुभवींसे सब बीमारियोंको दूर करनेका 'प्राकृतिक खपाय तिकाला है। आपकी जलचिकित्सा आजकल घर घरमें असलित है। प्रस्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुभवींका फल है। इसलित है। प्रस्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुभवींका फल है। इसलित होने प्रस्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुभवींका फल है। इसलित होने प्रस्तुत पुस्तक भी आपके स्वालाया है कि वक्षोंकी रक्षाकी उचित रीति क्या है और उसके अनुसार न चलनेसे हम जयनी सन्तितिको किस गर्तमें गिरा रहे हैं। पुस्तक बड़ो ही उप-योगी है। इसकी एक एक प्रति घर घरमें रहना चाहिये। विद्या-लयोंकी पाठ्य पुस्तकोंमे रकने योग्य पुस्तक है। मूल्य केवळ 🕒

#### ं १८-प्रेमाश्रम

तेखन-श्रीयुक्त प्रेमचन्द्जी

जिन्होंने प्रेमचन्दजीको छेबनीका रसासाइन किया है उनके लिये पुस्तककी प्रशंसा व्यर्थ है। पुस्तक क्या है चर्तमान दशाका सक्ता चित्र है। विविध अवस्थाओं और भावोंको वड़ी बूबीसे संयुक्त किया गया है। किसानोंकी दुदेशा, जमीदारोंके अत्याचार, पुछिसके कारनामे, चकीछों और डाक्टरोंका नितक पतन, धर्मके होंगमें सरलहद्वा स्त्रियोंका पंस जाना, सार्थसिद्धिके कछुषित मार्ग, देशसिवयोंके कच्ट और उनके पवित्र चरित्र, सच्ची शिक्षाके छाम, गृहस्थीके क्यार, साध्वी स्त्रियोंका चरित्र, सच्ची शिक्षाके छाम, गृहस्थीके क्यार हो बनता है, एक बार शुह करनेपर विना पूर्ण किये छोड़नेको दिल नहीं चाहता। ६५० पुढ़ोंसे अधिक है। सुन्दर सादीकी जिल्दका मूल्य केवळ ३॥)

#### १६-पंजाब हरण और दलीप सिंह

तेखक् पं व नन्दकुमार देव शर्मा

सहके प्रतापसे समुद्धशाली हो गया था। उनके मरतेही आपलके कूट बैर, कुचक, मीतरी धातों, अंग्रेजोंके विश्वासघातसे उसका किस प्रकार पतन हुआ, जो अंग्रेज जाति सम्यताकी हामी भरती है, मैत्रीकी हींग हॉकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज रणजीतिसंहक परिवारक साथ किस धातक नीतिका व्यवहार किया इसका वास्तविक हिग्दर्शन इस पुस्तकसे होता है। इससे बंग्रेजोंक सक्षे पराक्रमका भी पूरा पता चलता है। जो अंग्रेज जाति साज गंली गंली दिंहीर पीट रही है कि "हमने भारतको तलवारके वल जीता है" उनके सारे पराक्रम चिलियानवालाके युद्धमें लुत हो गये थे जोर यदि सिक्कोंने मिलकर एक बार इसी प्रकार और हराया होता तो शायद ये लोग हरा उएडा सेकर कूंच ही कर गये होते। पुस्तक बढ़ी फोजसे लिकी गई है। सुन्दर मोटे प्रविद्ध कागजपर सवित्र २५० पृष्ठोंका मूल्य २)

#### २०-भारतमें कृषि-सुधार

े जिसका पृथिदेत देयाशंकर दूने एम ० ए०

विद्यालयके वर्षशास्त्रके घूरन्यर विद्यात—लखनक विश्व-विद्यालयके वर्षशास्त्रके प्रोफेसर हैं। वापने प्रस्तुत पुस्तकमें बड़ी कीजके साथ दिक्काया है कि भारतकी गरीबीका क्या कारण है! कृषिका अधःपतन क्यों हुआ ! बन्य देशोंकी तुळनामें यहां-की पैदावारकी क्या अवस्था है! और इसमें किस तरह खुधार किया जा सकता है, सरकारका क्या कर्राव्य है और यह उसका किस तरह पालन कर रही है। कई चित्र भी दिये गये हैं। मू० १॥)

#### २१-देशभक्त मैजिनीके लेख

तेखक-परिडत छविनाथ पाएँडेय वी० ए० एत० एत० बी०

भूमिका लेखक—दैनिक "आज"के सम्पादक बाबू श्रीप्रकाश पी॰ प॰, पल॰ पल॰ वी॰ वैरिस्टर-एट-ला।

१८ वीं सदीमें इटलोकी क्या दशा थी। परराजतन्त्रके दमन-वक्तमें पड़कर इटली घोर यातनार्थे भोग रहा था। न कोई स्वत-स्तापूर्वक लिख सकता था और न बोल सकता था। कहनेका मतलब यह है कि भारतकी वर्त्तमान दशा इटलीकी उस समयकी दशासे ठीक मिलती जुलती है। इटली एकदम निर्जीव हो गया था। ऐसी ही दशामें देशमक मैजिनीने अपने लेखोंका शंखनाद किया। इनका ही प्रमान था। कि इटली जाग उठा और स्वतन्त्र बन गया। प्रन्थके अन्तमें संक्षेपमें मैजिनीका जीवनचरित्र भी दिया गया। प्रन्थके अन्तमें संक्षेपमें मैजिनीका जीवनचरित्र भी

#### २२-गोलमाल

#### बे०—रायबहादुर कालीप्रसन्न घोष

जित लोगोंने बंकिम बावुका चौथेका चिट्ठा और लोकरहस्य पढ़ा है, वे गोलमालके ममको भली मांति समक्ष सकते हैं। राष बहांहर काली प्रसन्न घोषने बंगलाके 'म्रान्ति विनोद' नामक पुस्तकमें अचलित बुराइयोंकी—जिसे बत्त मान समाजने प्रायः मनिवार्य और समय मान लिया है—मार्मिक माणमें चुटको ली है। प्रत्येक निवन्ध अपने द'यके निराले हैं। रिसकता और रसीली बातोंसे लेकर दिगन्त मिलन तक समाजकी बुराइयोंकी बालोचनासे भरा है। उसी म्रान्ति विनोदका यह गोलमाल हिन्दी अंजुवाद है। मूल लेकको मावको ज्योंका त्यां रक्षनेकी पूरी चेष्ठा की गई है। २०० पुरु मूल्य १९)

#### २३-१८५७ ई० के गहरका इतिहास

सेखकं--पिडत शिवनारायण दिनेदी

सिपाहीबिद्रोह क्यों हुआ ? यह प्रश्न समीतक प्रत्येक मारतवासीक हृदयको आन्वोलित कर रहा हैं। कोई इसे सिपाहियोंका शिणक जोश बतलाते हैं, कोई सिपाहियोंकी बेजड़ बुनियाद, धर्मभीकता बतलाते हैं और कोई इसे राजनीतिक कारण बतलाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक अनेक अंग्रेज इतिहासब्रोंकी पुस्तकोंके गवेषणापूर्ण छान्वीनके बाद लिखी गयी है। पूरे प्रमाण सिहत इसमें दिखलाया गया है कि सिपाहियोंकी क्रान्तिक लिये अंग्रेज अफसर पूर्णतः दोषी हैं और यदि वे केच्या किये होते तो लाई बलहोजीकी कुटिल और दोषपूर्ण नीतिके रहते भी इतना रक्तपात न हुआ होता। प्रस्तुत पुस्तकसे इस बातका भी पता लगता है कि इस रक्तपातको भीषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोंने भी कोई बात उठा नहीं रखी थी। प्रथम भागके सिजल्द ब्रायः ६०० पृष्टों का मूल्य ३॥) द्वितीय भागके सिजल्द प्रायः ८०० पृष्टा श्रायः भी

#### २१-भक्तियोग

बै॰—श्रीयुक्त श्रारिवनीकुमार दत्त

अनुवादक चन्द्रराज मण्डारी 'विशारद' । कीन भगवानका

ग्रेमसे सेवा नहीं करना चाहता ? कीन भगवदु-भक्तिके रसका

आनन्द नहीं छेना चाहता ? आदर्श भकोंके जीवनका रहस्य कीन

नहीं जानना चाहता ? हृद्यकी साम्प्रदायिक संबीर्णताको

त्यागकर सुन्दर मनोहर द्रष्टान्तोंके साथ साथ उठव कोटिके

धर्मशास्त्रों और विद्वानों, मकों और महात्माओंके अनुभवींसे

मिकका रहस्य जाननेके छिये इस 'भिक्तयोग' अन्यका आदिसे

अन्ततक एढ़ जाना भावश्यक है। २६८ पृष्ठका मू० सजिद्द १॥)

#### १ - तिब्बतमें तीन वर्ष

कि --- जापानी यात्री श्रीइकाई कात्रायुची

तिवात पशिया खंडका एक महत्वपूर्ण अद्भ है, परन्तु वहाके निवासियोंकी धार्मिकता तथा शिक्षाके अभावके कारण अभी तक वह खंड संसारकी दृष्टिले खोकंछ ही था,परन्तु अप कई या- त्रियोंके उद्योग और परिश्रमसे वहांका बहुत कुछ हाल मालूम हो गया है। इन्हीं यात्रियोंमें सबसे प्रसिद्ध यात्री कावागुचीकी यात्रा- का यह विवरण हिन्दी-भाषा भाषियोंके सामने रक्का जाता है।

इस पुस्तकर्में आपको पेसी पेसी भयानक घटनाओं का विवरण पढ़नेको मिलेगा जिनका ध्यान करने मात्रले ही कलेजा कांप उठता है, साथही पेसे पेसे रमणीक स्थानोंका चित्र भी आपके सामने गायेगा जिनको पढ़कर आप सानत्वके सागरमें छहराने छनेगे। गायको आसर्थ्य होगा कि तिस्वत भारतके इतना नजदीक होने पर भी समीतक इमलोग उसके निषयमें कितने अन्भिष्ठ थे।

इस पुस्तकों दार्जिलिङ्ग, नेपाल, हिमालयको वर्फीलो चोडियां, मानसरोवरका रमणीय द्वश्य तथा कैलाश आदिका संविस्तर वर्णन् पढ़कर आप बहुतही आनन्दलाम करेंगे।

इसके खिन्ना वहाँके रहत सहन, विचाहशादी, रीति-रिवास एवं धार्मिक, लामाजिक, रांजनैतिक अवस्थाओंका भी पूर्ण हाल विदित हो जायगा। यह पुस्तक इस ढङ्गसे लिखी गई है कि आप एक बार आरम्भ करनेके वाद विनो समाप्त किये नहीं छोड़ सकेगे। पढ़नेमे हपत्याससे भी अधिक आनन्द मिलेगा। पुस्तक सुन्दर चिकने, कागजके प्रायः ५२५ पुष्टकी है। कावागुचीका चित्र भी दिया गया है सूल्य २॥) सजित्द २॥।)

#### रह-संग्राम

#### ्रे ले 😅 उपन्यांस सम्राट् श्रीयुक्तप्रेमचदर्जा

मीलिक उपत्यास एवं कहानियां लिखनेमे श्रीयुक्त प्रेमचन्द्रजीने हिन्दीमें वह नाम पाया है जो आजतक किसी हिन्दी लेखकको मसीव ने हुआ। उनके लिखे 'प्रेमाश्रम' एवं 'सेवासदन' की प्राय: समस्त हिन्दी एवं अन्य भाषाके पत्रीने मुक्तकंडसे प्रशंसा की है।

्रह्म हप्त्यासोंको रचकर उन्होंने हिन्दी-संसारमें एक नवयुग उपस्थित कर दिया है, और नये तथा पुराने छेजकोंके सामने भाषाकी मीढ़ता तथा मीळिकता, विषयकी गंभीरता जीर रोचकताका एके आदशे रख दिया है। जिससे माज हिन्दीके छेखकों और पाडकोंमें विसार कान्ति उत्पन्न हो गई है तथा विसारोंमें शुद्धता और प्रविश्वता आगई है।

जर्ही प्रेमचन्द्रजीकी कुराल लेखनी द्वारा यह 'संग्राम' नाटक जिला गया है। यो तो उनके उपन्यासीमें ही नाटकका मजा आ जाता है फिर उनका लिखा नाटक कैसा होगा यह बतानेकी सावस्थकता नहीं प्रतीत होती। उनकी लेखनी मनोमाबोंकी प्रकट करनेमें सिद्धहस्त तो है ही नाटकमे तो मनोमाबोंका हो संग्राम होता है फिर उसका क्या कहना। प्रस्तुत नाटकमें मनोभावोंका जो चित्र उन्होंने खींचा है वह आप पढ़कर ही अन्दाजा लगा सकेंगे। बढ़िया एन्टिक कागजपर प्राय. २७% पुष्ठोंमें छपी पुस्तकका मृत्य केवल (॥)

#### २७-चरित्रहीन

#### नेखक--श्रीयुक्त शरबन्द चट्टीपांच्याय

वंगलामें श्रीयुत शरत् बाबूके उपन्यास उच्च कोटिक सममें जाते हैं। मनुष्यके चरित्र-चित्रण करनेमें शरत् बाबूको लेखनी अद्यितीय है। उनके लिखे उपन्यास पढ़ते समय आंखोंके सामने पटना स्पष्ट कपसे भासने लगती है और यही जान पड़ता है कि मानों पढ़नेवाला वहीं मौजूद है।

चरित्रहीनका विषय नामले ही प्रकट हो जाता है। इसमें दिखाया गया है कि युवा पुरुष बिना पूर्णदेख रेखके किस तरह चरित्रहीन हो बैठते हैं। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि सबा स्वामिमक सेवक किस तरह दुर्व्यस्तक पंजीसे अपने मालिकको छुड़ा सकता है और अपने ऊपर आनेवाले कष्टकी कुछ परवा न कर, मालिककी मलाईका हमेशा खयाल रख कैसे उसे सखरित्रताके सिंहासनपर बिठा सकता है।

इसके अतिरिक्त पति-पत्नीमें प्रेमका होना कितना छुखद है, पतिनता स्त्री अपने पतिकी सेवा किस प्रकार कर सकती है और सम्बद्धित पुरुष अपनी सती सहधिरमेणीको हृद्यसे कितना प्यार कर सकता है तथा अच्छे घरकी विध्वा दुप्टाके बहकावे में पडकर कैसे अपने धर्मकी रक्षा कर सकती है, इन सब धारोंका भी इसमें पूर्णक्रपसे दिग्दर्शन कराया गया है।

खपन्यास इतना रोचक कीर शिक्षांप्रद है कि एक बार हाथमें, छेनेपर पुनः समाप्त किये विना छोड़नेको जी नहीं चाहता।

ृष्ट संख्या ६६४ सुन्दर जादीकी जिल्द सहित मूल्य आ

#### २८-राजनीति-विज्ञान

#### हो । सुससम्पति राय मगडारी

श्राज भारत राजनीति-निर्णण न होनेके कारण ही दोसताकी यातनाश्रोंको सीग रहां है। हिन्दीमें राजनीतिकी पुस्तकोंका श्रभाव जानकर ही यह पुस्तक निकाली गई है। मुनरोस्मिय, रो; ब्लशले, गार्नर श्रादि पाश्रात्य राजनीति विशारदोंके श्रमूल्य अन्योंके श्राथारमर यह पुस्तक लिखी गई है। राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शिक्तिसद्धान्त, राज्य श्रीर राष्ट्रकी व्याख्या श्रादि राजनीतिके गृढ रहसोंका प्रतिपादन नहीं क्वीसे इस अन्यमें किया गया है। इस राजनीतिक युगमें राजनीति-प्रेमी प्रत्येक पाठकों इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये। राष्ट्रीय स्कूलोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें रखी जाने योग्य है। राष्ट्र पृ० की पुस्तकका मूल्य ११०० है।

#### २६-आकृति-निदान

लें ० जर्मनीके प्रसिद्ध जल-चिकित्सक डा० लूईकूने

सम्पादक-रामदास गौड़ एम० ए०

श्राज संसार डाक्टर लुईकुनेके श्राविष्कारोंको श्राध्यंकी दृष्टिसे देखता है। उसी लुईकुनेकी अप्रेजी पुस्तक 'The Science of Facial Expression' का यह अनुवाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये हैं, जो बहुत सुन्दर आर्ट पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोंके देखनेसे ही माट मालूम हो, जाता है कि इस चित्रमें दिये हुए मनुष्यमें यह बीमारी है। सय बीमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विधि भी बतलाई गयी है। यदि पुस्तक समम्म कर पढ़ी जाय और चित्रोंका गौरसे अवलोकन किया जाय तो मनुष्य एक मामूली डाक्टरका अनुमब सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चित्रोंक रहते भी पुस्तकका मृह्य केवल १॥) रखा गया है।

# ३०-बीर केशरी शिवाजी से० ५० वन्दकुमारदेव शम्मी

ः सहाराज चन्नपति शिवाबीका नाम किसीसे छिपा नहीं है। हिन्दू-वर्मप्र विवर्मियोद्वारा होते हुए अत्याचारसे वचानेवाले, गो-माह्मया-भक्त, संबे वम्मैवीर, कर्मवीर, राष्ट्रवीर वीर केसरी शिवाजी की इतनी बड़ी जीवनी अमीतक नहीं निकली थी । अप्रेजी इतिहास -छेखकोंने शिवाजीके सम्बन्धमें अनेकों नाते निना किसी प्रमाशके आधारपर मनमानी लिख डाली है। उन सबका समा-धान एतिहासिक प्रमाखोद्वारा छेखकने बड़ी ख़ुवीके साथ किया है। स्रोरक-नेवकी कुटिल चालोंको शिवाजीने किस प्रकार शह देकर- मात किया, दग्म-बाज श्रफजलखाँकी दगावाजीका किस प्रकार श्रन्त किया, हिन्दुश्रोंके हिन्दुलकी कैसे,रचा की, किस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया. इन सब विषयोंका वडी सरल भ्रीर भ्रोजस्विनी भाषामें विश्वन किया है। , लगभग ७५० पृष्टकी पुस्तकका मूल्य खहरकी जिल्द सहित ४० रेशमी सुनहली जिल्द सहित ४०

#### ३१-भारतीय वीरता

खे**० श्रीयुक्त रचनीकान्त गुप्त**ः

, , कौन ऐसा मनुष्य होगा **जो श्रपने** पूर्वजोकी कीर्त्ति-कथा न जानना चाहता हो। ,महाराया प्रवापसिंहके प्रवाप, चीर-केशरी शिवाजीकी वीरवा, गुरु गोविन्दसिंहकी गुरुता श्रीर महाराजा रणजीतसिंहके श्रद्धत वीर्य्य श्रीर रख-कौशलने प्राज भी भारतके गौरवको कायम रखा है। रानी दुर्गावती, पद्मावती, किरणदेवी श्रादि भारत रमणियोंकी वीरता पढकर श्राज भी भारतीय श्रवलायें बल प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे नीर भारतके सपूतों और भ्रार्प्य-चलनाम्रोंकी प्रवित्र चरित्र-सथायें इसमें विश्वित हैं। इसकी १६-१७ चावृत्तियां तङ्ग-भाषामें . हो चुकी हैं। घ्रतुवाद भी सरख श्रौर स्रोजस्विनी भाषामें हुग्रा है। क्दरपर दीतरहा सुन्दर चित्र है। मीतर म चित्र दिये गये हैं। प्रत्येक नर-नारीको यह पुस्तक पढ़नी चाहिये। २७५ पृष्ठकी सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल १॥। है।

#### ३२-सागणी

क्षे । मराठीके प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीयुक्त वामन मल्हारराव जोशी एम० ए०

अनुवादकः-हिन्दी नवजीवनके सम्पादक तथा हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक \* श्रीयुक्त पं० हरिमाऊ उपाध्याय

रागियों है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्तोषं नहीं रहोता । क्योंकि म्राजकल उपन्यासोंका काम केवल मनोरजन ग्रीर मनवहलीव होता है। इसको तर्क-शास्त्र श्रीर दर्शन-शास्त्र भी कह सकेतें है। इसमें जिज्ञासुत्रोंके विये निज्ञासा, प्रेमियोंके विये प्रेम श्रीर त्रशान्त जनोंके विये विमन शान्ति मिलती है। वैराग्य खरहका पाठ करनेसे मोह-माया श्रीर जगतको उलमनोंसे निकलकर मनमें स्वामाविक ही मिकि माव उठने लगता है। देशमक्तिके मात्र भी स्थान स्थानपर वर्णित है। छेखकका कल्पना-शक्ति श्रीर पृतिमा पुस्तकके पृत्येक नाक्यसे टपकती हैं। सभी पार्लोको पारस्परिक बातें और तक पढ पढकर मनोरखन तो होता ही है, बुद्धि भी पूखर हो जाती है। भारतीय साहित्यमें पहले तो 'मराठी'का ही स्थान केंचा है फिर ' मराठी-साहित्यमें भी रागिग्री एक रत है। माषा श्रीर भावकी गम्भीरता सराहनीय े है। उपाध्यायजीके द्वारा त्रानुवाद होनेसे हिन्दोमं इसका महत्व और भी बद गया है । छेखककी छेखनशैली, ग्रतुवादककी भाषानीली जैसी सुन्दर है, श्राकार भी वेसा ही सुन्दर, छपाई वेसी ही साफ है। ऐसी सर्वाङ्गपूर्ण सुन्दर पुस्तक ष्रापके देखनेमे कम ब्रावेगी । लगभग ८०० पृष्ठकी सजिल्द पुस्तकका 'मुल्य ४) श्रौर सुन्दर रेशमी सुनद्द्वी जिल्द्का ४।

#### ३३-प्रेम-पचीसी

ले॰ उपन्या स-स म्राट् श्रांयुक्त प्रेमचन्दजी

प्रमचन्दजीका नाम ऐसा कौन साहित्य-प्रेमी है जो न जानता हो। जिस प्रमाश्रमकी धूम दैनिक श्रीर मासिक पत्रोंमें प्राय वारह महीनेसे मची हुई है उसी प्रेमाश्रमके छेखक बाबू प्रेमचन्दजीकी रचनाश्रोंमेंसे एक यह भी है। 'प्रेमाश्रम', 'सप्त सरोज', 'प्रेम पूर्णिमा' श्रीर 'सेवासदन' श्रादि उपन्यासों श्रीर कहानियोंका जिसने रसास्वादन किया है वह तो इसे बिना पढे रह ही नहीं सकता। इसमें शिचाप्रद मनोरजक २५ श्रनूठी कहानियां है। प्रत्येक कहानी श्रपने श्रपने उपने उपने वित्रण करती है। कोई मनोरजन करती है, तो कोई सामाजिक झरीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कहानी ऐसी नहीं है जो धार्मिक श्रयवा नैतिक प्रकाश न डावती हो। पढनेमें इतना मन लगता है कि कितना भी चिन्तित कोई क्यों न हो प्रफुळित हो जाता है। भाषा बहुत सरल है। विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य है। ३८४ पृ० की पुस्तकका खहरकी जिल्द सहितः मूल्य २। रोजनी जिल्दका २॥।

#### ३४-व्यावहारिक पत्र-बोध

ले ० पं ०, लद्मगाप्रनाद चतुर्वेदी

भाजकलकी अप्रेजी शिचामें सबसे बढ़ा दोष यह है कि प्राय अप्रेजी जिचित व्यवहार-कुशल नहीं होते। कितने तो गुद्ध वाकायदा पत्र लिखनातक नहीं जानते। उसी अभावकी पूर्तिके लिये। यह पुस्तक निकाली गयी है। व्यापारिक पत्रोंका लिखना, पत्रोंका उत्तर देना, प्रार्थनापत्रोंका बाकायदा लिखना तथा आफिसियल पत्रोंका जवाब देना आदि दैनिक जीवनमें काम आनेवाली वातें इस. पुस्तकद्वारा सहज ही सीखी जा सकती हैं। व्यापारिक विद्यालयों (Commercial Schools) की पाठ्य-पुस्तकों में रहने लायक यह पुस्तक है। अन्यान्य विद्यालयों मी यदि पढायी जाय तो , लड़कोंका वहा उपकार हो। विद्याधियोंके सुभीतेंके जिये ही -लगभग १२५ पृष्ट की पुस्तककी, कीमत । अर्थ पृष्ट की पुस्तककी, कीमत । अर्थ पृष्ट की पुस्तककी,

#### ३५-रूमका पञ्चायती-राज्य

क्षे० प्रोफेसर प्राण्नाथ निद्यालंकार

जिस बोल्शेविज्मकी धूम इस समय ससारमें मची हुई है, जिने वोरशे-विकोंका नाम सुनकर सारा यूरोप काप रहा है उसीका यह इतिहास है। जारके श्रत्याचारोंसे पीडित प्रजा जारको गदीसे हटानेमें कैसे समय हुई, मज-टूर श्रीर किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उत्तटनेमें काम किया, श्राज उनकी क्या दशा है इत्यादि वातें जाननेको कौन उत्सुक नहीं है र प्रजातन्त्र-'राज्यकी मृहत्ताका बहुत ही सुन्दर वर्णन है। प्रजाकी मर्जी विना राज्य नहीं चल सकता श्रीर रूस ऐसा प्रवल राष्ट्र भी उत्तट दिया जा सकता है, श्रत्या-चार श्रीर श्रन्यायका फल सदा दुरा होता है इत्यादि वातें वहे सरल श्रीर नवीन तरीकेसे लिखीं गयी हैं। लेनिनकी बुद्धिमत्ता श्रीर कार्यशैखी पढ़कर दातों तले श्रंगुली दवानी पढ़ती हैं। किस कठिनता श्रीर श्रम्यवसायसे उसने रूसमें पचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढ़कर मुद्री दिल भी हाथों उद्धलने लगता है। १३६ पृ० की पुस्तकका मृत्य केवल ॥ । मात्र रखा गया है।

#### ३६-टाल्स्टायकी कहानियां

स० श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी

यह महात्मा टाल्स्टायकी ससार-प्रसिद्ध कहानियोंका हिन्दी अनुवाद है।

गृरोपकी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें इनका अनुवाद न हो गया हो।

इन कहानियोंके जोड़की कहानिया सिवा उपनिषदोंके और कहीं नहीं हैं।

इनकी भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर हैं। इनका सर्वप्रधान गुण यह है कि ये सर्व-प्रिय हैं। धार्मिक और नैतिक भाव कूट कूटकर भरे हैं।

विद्यालयोंमें छात्रोंको यंदि पढ़ाई जायँ तो उनका बड़ा उपकार हो। किसानोंको भी इनके पाठमे बड़ा लाभ होगा । पहछे भी कहींसे इनका अनुवाद निकला था परन्तु सर्वप्रिय न होनेके कारण उपन्यास समाद अधिक क्रिमचन्दर्जी
हारा सम्पादित कराकर निकाली गयी हैं। सर्वसाधारणके हायोंतक यह पुस्तक पहुन जाय इसीलिये मूल्य केवल १ । स्वसा गुमा है।

### ३७-सुयेनच्वांग

ले०-श्रोयुत जगन्मोहन वर्मी

"पुरोन व्यांग" ने बड़े कप्ट और परिश्रमसे १३ सौ वर्ष पहले भारतकी यात्राकी थी, जिसका विस्तृत वर्णन उसने अपनी नाश्रावाकी पुस्तकमें लिखा है। उसने यहां की सुष्यवस्थाका दश्य अपने आखीं देखा था, इस पुस्तकके अवलोकनसे आपके सामने १३ सौ वर्ष पुराने भारतका दृश्य अंकित हो जायगा। उस समयका सामाजिक, आर्थिक, राज-नीतिक और ज्यवहारिक अवस्थाओं को जान कर आप मुग्ध हो जायेंगे और यहांका सुशासन, विद्यांका प्रचार, लोगोंकी आर्थिक अवस्था, अनेक-जातियों और धर्मोंके होते हुए आपसका प्रेम इत्यादि विषयोंका तथा यहांका प्राकृतिक दश्यका वर्णन वढा ही मनोरंजक और शिक्षापद है।

सुन्दर चिकने कागजकी २५४ प्रष्टकी पुस्तकका मूल्य केवल १।)

#### ३८-मौलाना रूम और उनका काव्य

ं ले ०--श्रीजंगदीशचन्द्र वाचस्पति

फारसी-माषामें "मसनवी क्रम" वडाही उत्कृष्ट अथ है। फारसीमें अध्यातम विषयफा यह अनीखा है। फारसीमें अध्यातम-विषयके यह प्रन्थ मामाणिक समझा जाता है। इसके अधिकाश सिद्धान्त वेदान्तसे मिलते- छलते हैं। हिन्दी-मापाके सुयोग लेखनोंने अभीतक फारसी और अरबीकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, हालांकि इन भाषाओंमें बड़े बड़े उत्कृष्ट ग्रंथरत है। एजेंसीने इस ग्रंथके लेखक 'मौलाना क्रम" की जीवनी, भावपूर्ण मनोरंजक कहानियां, 'ग्रुम उपदेश, फारसीके कुछ चुने हुए पद्य और उमका सरल भावपूर्ण अर्थ बड़े सुनदर ढंगसे लिखाकर प्रकाशित किया है। लेखकों मौलाना क्रमके विचारोंका आप प्रयोंसे बढ़ी खूबीसे मुकायिला किया है। हिन्दी-भाषामें यह, अपने इंगकी एक ही आलोचनातमक पुसक है। सुन्दर एप्टिक, कागजके २९० प्रश्नि पुस्तकका, मूल्य केवल 1]

#### ३६-आधुनिक भारत

#### से०-श्रीपारेतास गागगडे

अंग्रेजी अमलदारीके पूर्व भारतके न्यापारिक, न्याक्साविक, शिक्षा और आज उसकी अवनित कैसे हुई है, इसी विषयको प्रामाणिक माघारपर लेखकने लिखा है। इस पुस्तकने विद्या, स्वराज्य, धन, धर्म, स्वास्थ्य इत्यादिकी हीनता सरकारी रिपोटों तथा विद्वान् अंग्रेजोंकी रायसे प्रकट की गयी है। इस पुस्तकको सभी पढ़े-किखे भारतवासियोंको पढ़ लेना चाहिये तथा "आधुनिक भारत" का स्वस्प देख और समझ लेना चाहिये। राजनीतिक, धार्मिक तथा ज्यावसायिक क्षेत्रमें काम करनेवाले प्रस्थेक देशमक्ताको इस पुस्तकको अवस्य पदना चाहिये। सुन्दर एण्टिक कागजकी १४४ एएकी पुन्तकका मूल्य केवल ॥।

#### ४०-हिन्दी साहित्य विमर्श

क्षे ०-श्री पदुमलास पुंचालास वरूसी वी ० ए०

#### ( सरस्वती-सम्पादक )

यह पुस्तक क्या है, हिन्दी-साहित्यका जीता-जागता चित्र है। हिन्दी माषाका सुन्दर मालाचनात्मक इतिहास, माषाका विकास तथा उसकी खिर-ताके सम्बन्धमें पश्चिमीय तथा पूर्वीय विद्वानोंको क्याराय है, उसकी हिन्दी-माषाके इस विकासके समयमें कहांतक पालन होता है, हिन्दी भाषाके आधुनिक गय-पद्म केलकों तथा ग्रुमिन्तकोंने कहातक अपना कर्तव्य पालन किया है, और बजमाणा तथा खडी योठीके विद्यादास्पद विपयोंकी वही विस्तृत मालोचना की गयी है। विद्वान केखकने अपनी प्रतिमामयी केसनीस बद्दी स्वतन्त्रताके साथ भाषाके विकासपर पूर्ण प्रकाश डाला है। यह सम्पूर्ण मोलिक ग्रन्थ है। प्रत्येक साहित्य-प्रेगीको पदना और मनग करना चाहिमे। पुस्तक सुन्दर एण्टिक कागजपर छप रही है।

#### महात्मा गांधीजीके आदेशानुसार राष्ट्रीय शिचालयोंके लिये संग्रहीत

हिन्दीके अनुसवी विद्वान अ॰ रामदास गीड़ पम॰ प॰ द्वारा सम्पादिः।

#### राष्ट्रीय।शिक्षावली

पहली पोथी--(छोटी) बचाँको अक्षर हान करानेवाळी । खिला पु० सं० २० मृत्य )॥

पहली पोथी--(बड़ी) जिसमें नये ढंड्ससे अक्षर श्वान करानेकी रीति बतायी गयी है। ककहरेके चित्र भी दिये गये हैं जिससे बबोंकी मनोरञ्जकता बढ़ गयी है। मूल्य 🗸)

्र दूसरी पोथी—अक्षर-भान हो जानेपर पढ़ानेकी पोधी। जीवनचरित्र, इतिहास, नीति और कविताका सवित्र संब्रह १० सं० ६४, मूल्य।)

तीसरी पोथी—राष्ट्रीय पाउशालाबोंके अपर प्राइमरी स्कूलोंमें पढ़ानेकी । जिसमें इतिहास, जीवनी, नीति, वस्तुपाठ भीर कविताबोंका सचित्र संग्रह है । ए० सं० १०४ मूल्य ।०)

ने चौथी पोथी—इस पुस्तकों शिक्षाप्रद् गर्ले, महापुरुषों-के जीवनचरित्र, विद्यान, नीति, छपि, खास्थ्यरक्षा, प्राणि-शास्त्र, उद्योगधम्घे आदि बालकोपयोगी विषयोका सचित्र वर्णन है। एँ० सं० १५२ मूल्य॥) पांचवीं पोथी-राष्ट्रीय पाठशालाओं की मिहिल कक्षाके किये। इसमें स्वास्थ्य-संगठन, विश्वान, आदर्श जीवनचरित्र, राजनीति, सावलम्बन-विषयक पाठों और सुन्दर २ नीतिपूर्ण किताओं का अनुपम और सचित्र संग्रह किया गया है। ए० सं० २४०, मूल्य हा

छठी पोथी—इसके पढ़नेसे विद्यार्थियोंको अपना जीवन आदर्श यनानेमें विशेष सहायता मिलती है। प्राचीन साहित्यका पूरा परिचय मिलता है। अर्थशास्त्र, जीवनचरित्र, विद्यान और नीति-विपयक पाठोंका इसमें संप्रह है। रोचक कविताओंका संप्रह वड़ी सावधानीसे किया गया है। उनमें प्राकृतिक वर्णन, जातीय गान और खदेश-प्रेम विषयक अनुपम चित्र खोंचा गया है। ए० सं० ३२०, मूल्य १)

#### असहयोग प्रचारका सुलभ उपाय!

कैसे ? "हिन्दी पुस्तक एजेंसी कलकता" से प्रकाशित सुलम मूल्यके छोटे छोटे ट्रेक्टोंके प्रचारसे। जिनकी कई लाख प्रतियां हाथोंहाथ विक चुकी हैं। कांग्रेस, खिलाफत तथा अन्य देशोपयोगी संस्थाओंको उन्हें मंगाकर असहयोग-प्रचारमें सहायता करनी चाहिये। कमीशन काफी दिया जाता है।

जबलपुरका कर्मवीर अपने २० मईके अंकमें लिखता है:-

"ये एक पैसे और दो पैसेकी पुस्तकें आकर्षक तथा सस्ती होनेके कारण प्रचारके लिये बहुत उपयोगी हैं।"

#### हिन्दी पुस्तक पजेग्सी

| , असहयोग-मालाकी पुस्तकें                                |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| १-असहयोग या तर्केतग्रह्य-महात्माजोका मद्रासमें          |            |
| भाषण, मदास मेलके प्रतिनिधिसे वातवीत, तीन मोह            | <b>~)</b>  |
| २—सूतके धारीमें खराज्य-महात्माजीका स्वदेशीपर भाषण       |            |
| ३—असहयोग अर्थात् आरंप्रशुद्धि—मादक वस्तुश्रीपर          | •          |
| महास्माजीके निचार                                       | ))         |
| .ध—अदालतींका इन्द्रजाल—णदालतींकी निरुसारतापर <b>म</b> ० | •          |
| गांधी, पं॰ नेहरू आदिके विचार                            | <b>)</b> 8 |
| ५चरलेकी तान-्यद्यपयमय चरलेप्र क्यीरदास्जी               | •          |
| आदि महात्मार्थोके गीत                                   | ))         |
| ६—हिन्द-स्वराज्य—म० गान्धीकृतः                          | 1-)        |
| 9—काशोमें महात्माजी—३ चित्र, महात्माजी और बा०           | •          |
| भगवानदासजीके विचार्                                     | <b>)</b> B |
| ८—गोरखपुरमें गांधीजी—४ चित्र, महारमाजी जीर              | -          |
| मी॰ मुहम्मद अलीकी च्युताये                              | )a         |
| ६—लालफीता—"प्रेमसन्दर्जी" की अनूठी अह्योग कहानी         | -)         |
| १०-कांग्रेस-३ वित्र, नागपुर कांग्रेसमें असहयोगपर माचण   |            |
| ११गांची बाबाके चरित्रछे० प्रो॰ रामदास गीड़ एम॰ ए॰       | 1          |
| १२ चरसेकी गु'ल-चरसेपर गातेका गीत                        | )1         |
| १ई—चक्रीळंकी रामकहानी—गीत                               | <b>)</b> i |
| १४—सत्यामहका भडवारा—सत्याग्रह सप्ताहमें वा              |            |
| 🔧 भंगवानदासजीका भाषण 🕠 📩 🔻 🕟                            | <b>)</b> # |
| १५—स्वराज्यके फायदे—"ब्रेमचन्दजी" के मावमय विचार        | -}         |
| १६—कवीन्द्र और महात्माजी—असहयोग-सिद्धान्तपर कवि-        | •          |
| सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्माजीकी लिखावदी        | <b>~</b> ) |
| १७—ब्रह्मचर्यपर महात्माजी 🔭 📈 🛴                         | i          |

#### कलकत्ता भीर काशी

| १८—सारा भारत एक है—स्वराज्य प्राप्तिका मूळ कारण   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| भारतीय एकता है, इसीपर महात्माजीके विचार           | )U·        |
| १६—लागडाट—"प्रेमचन्द्जी" भी एक मनोहर फहानी        | )#         |
| २०—चरखेके गीत—राष्ट्रीय पुर० के लिये चरखेपर रिवत  | ,          |
| भीत ,                                             | )A         |
| २१—बसहयोग वीणा                                    | )Nı        |
| २२—सिद्धान्तके लिये वृतिदान—असहयोग सिद्धान्तपर    | •          |
| ्र दृढ रहनेके लिये एक बाळककी मृत्यु और उसके 🕦     |            |
| , पिताका भाषण -                                   | <b>)</b> 0 |
| २३—कांग्रेसका जन्म और विकास-राष्ट्रीय महासमाका    | -          |
| - संक्षित इतिहास और उसके पूर्वकाळके राजनैतिक      |            |
| वायुमएडलका दिग्क्सन                               | 4          |
| २४—नेवाबोंकी तीर्धयात्रा और उनके सन्देश—नेताबोंके |            |
| , हदयत्राही सन्देशोंका संप्रह जो जेल नाते समय बाप |            |
| खोगोंके छिये छोड़ गये हैं—नेताओंके ८ चित्र भी है  | 0)         |
| २५—अञ्चर्तोपर महात्माजी—अञ्चर्तोके उद्धारके लिये  |            |
| महात्माजीकी गवेषणापूर्ण, युक्तियां                | )0         |
| २६स्वदेशी थान्दोळन-स्वदेशी थान्दोळनके कमागत       | ,          |
| विकास और व्यापारियोंकी प्रतिज्ञाओंका विवरण        | 1)         |
| ९९—महात्माजीपर राजविद्रोहका यसियोग—जिस सुकश्मेमें | •          |
| महात्माजीको ६ सालकी सजा हुई है उसीका संक्षित      | *          |
| ~ <b>~</b>                                        | <u>)</u> D |
| २८—मादीपर विज्ञानाचार्य—महरपर आचार्य प्रमुखनन्द   |            |
| - , रायके गवेषणापूर्ण विचार                       | <b>)</b> ‡ |
| ३६ - हृद्य उद्गार-महात्माजीको जेळयात्रापर कविताये | );         |
| ३०—सलायह सप्ताह-काशीमें मालवीयजोका ममेमेदी भाषण   | ۱.<br>ار   |
|                                                   | J          |

# सस्ती ग्रन्थमाला

इस प्रत्यमालाके प्रकाशित करनेका एकमात्र उद्देश्य यही है कि उपयोगी और अलम्य पुस्तकोंको हिन्दीके गरीब और उत्सुक पाठकोंके 'पास स्वरूप-और सुल्यम मूल्यमें पहु 'चाना। यदि पाठकवृत्द हमारा उत्साह बढ़ाते रहे ती शीघ्र विद्वान, क्लाकौशल तथा व्यापार सम्बन्धी पुस्तकें इस मालामें निकाली लायंगी।

(१) आनन्दमठ के॰—उपन्यास सम्राट् बिह्ममचन्द्र चटर्जी

यह उपन्यास सम्राट् वङ्किमचन्द्र चटलींकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। भातुभूमिके प्रति उत्केट अनुराग और प्रेमका यह प्रत्यह स्वद्भव है। इस पुस्तकसे नव बङ्गालने केला उत्साह ग्रहण किया था उसका अनुमान केवल १६०० के पूर्व और वर्समान वङ्गालकी तुलना करनेसे ही लग सकता है। इसकी अपार उपयो-गिता देशकर राजा कमलानन्दिसंहने इसे बनुवादितकर छंप-्वाया था जो इस समय प्राप्य नहीं है। इस पुस्तकके कथानक <sup>थे</sup>पर ध्यान दिया जाय और संगठन किया जाय तो देशका वडा उपकार हो। जो पकाध संस्करण निकंछे हैं वे अपूर्ण और भाहंगे हैं। इसीसे केवळ प्रचारके ख्याळसे सस्ते दरपर यह युस्तक निकाली गई है, वर्यात् २८ लाइनके प्रायः २०० पृष्ठीका े भूक्य केवल 🔃 मात्र रेखा गया है। 🗠

#### (२) पश्चिमीय सम्यताका दिवाला

के० ई० एस० स्टोक्स

यह पुस्तक "सस्ती प्रन्यमाला"का दूसरा पुष्प है। आज यूरोपीय संसारमें रंगका जो प्रश्न उठ रहा है और इसके कारण संसारमें जो अंशान्ति मची हुई है उसीका दिग्दर्शन इस पुस्तकमें कराया गया है, और साथ हो यह भी बताया गया है कि इस विपत्तिकालमें भारतका क्या कर्त्तव्य है और संसार इस रंगीले रोगसे कैसे मुक्त हो सकता है। मुख्य।)

#### (३) संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष

्ष्य०—पं० छिनाथ पार्ख्य वी० ए० एत० एत० बी.० ,

यह पुस्तक "सस्ती अन्य माला" का तीसरा पुष्प है। इसमें महातमा गांधीके प्रति विदेशियोंके क्या विचार हैं, उनके प्रति उनके क्या भाव हैं, और उन्हें वह किस दृष्टिसे देखते हैं, इन विचारोंको पढ़कर हम मारतीयोंको अपने हृदयोंपर हाथ रेखकर विचार करना चाहिये कि क्या वाकई महातमा गांधीके प्रति हमारे हृदयमें सब्बी भावनायें हैं। क्या उनके उपदेशोंका सक्षे हृदयसे हम पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं तो देखिये और विचार कीजिये और अपने कर्चन्यको देश तथा महातमाजीके प्रति पालन कीजिये। मृत्य १४० प्रष्ठकी पुस्तकका फेवल ॥)

(४) भाति

, के o — स्वामी विवेकानन्दजी

भक्तियोगका अनूडा प्रत्थ पृष्ठ मूल्य ।

#### हमारी अन्य उपयोगी पुस्तकें हिन्द-स्वराज्य

बे०.महात्मा गांधी

यह वही पुस्तक है जिसके आधारपर आज असहयोग आन्दो-रून चल रहा है और जिलके मूल सिद्धान्तपर संसारमें अहिंसा, आत्मज्ञान और शान्ति स्थापित हो सकती है और संसारमें सधी और प्राकृतिक शान्तिका राज्य हो सकता है।

इस पुत्तकमें महात्माजीने अपने दृढ़ नेतिक विचारोंक संकलन किया है। यह ऐसी पुस्तक है कि मनुष्यमात्रको पढ़कर आत्मिक, धार्मिक और राजनीतिक उन्नति करनी चाहिये। भाषा बड़ा सरेल हैं। चौथा संस्करण सतम हो रहा है। प्रचारकी दृष्टिसे ६४ पृष्टकी बढ़िया चिकने कागजपर, महात्माजीके चित्र सहित सुल्य केवल ।/)

#### कांग्रेसका जन्म और विकास

कें ०-सिद्धनाय माधन जोंढे

जिस समय अंग्रेज घणिक केवल तराजू लेकर कराचीके बन्दरमें क्यापार करनेके लिये आये थे उस समयसे लेकर आज तककी मुख्य मुख्य घटनाओंका संक्षिप्त वर्णन करते हुए १८८५ की पहली कांग्रेससे लेकर १६२० की काँग्रेसतकका संक्षिप्त परिचय बड़ी मनोहर और ओजपूर्ण भाषामें लेखकने दिया है। इस छोटीसी पुस्तिकामें भारतीय जातीयताके संगठनका दिग्दर्शन कराया गया है। पुस्तक पढ़ने और विचार करने थोग्य है मुद्द्य केवल लि

#### विक्रयकला अथवा माल बेचनेकी रीति

जे०—गङ्गाप्रसाद भैतिका एम**०** ए० बी० एजं०

आजकल ज्यापार और ज्यवंसायकी तरफ लोगोंका घ्याव बाह्रष्ट हो रहा है। परन्तु ज्यापारके लिये दूकानदारी मुख्य चीज है। दूकानदारी भी एक कला है जिसपर अंग्रेजी भाषामें सेकड़ों पुस्तकें हैं। पाश्चात्य देशकी सभी शुक्तिवर्सिटियोंमें इस विषयकी सलग शिक्षा दी जाती है। पर भारत ऐसे पराधीन देशमें न तो कोई स्कूल है न भारतीय भाषाओंमें इस विषयकी अच्छी पुस्तकें हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें सरले भाषामें माल बेंचनेके प्रत्येक अंगोंका दिग्दर्शन कराया गया है। मूल्य।)

#### नेत्रोन्मीलन

क्ति०-पं० श्यामिवहारी, मिश्र एम०ए० श्रीर शुकदेव विहारी मिश्र बी० ए०

यानाटक क्या है वर्त्मान भारतके शासनको श्रुटियोंका कीता जाता चित्र है । इसमें आपको पुलिसकी चालवाजियों, वकीली हथकंडों और अदालत और न्यायका होंग् इत्यादि बातें प्रकानभवी डिप्टो कलक्टर द्वारा किस्त्री पुस्तकसे मालूम हो जायंग मृत्य कागजकी जिल्हका (ह)

सहर्शन

र जैसे गूढ़ विषयका बड़ी सरस और सरस भाषामें हिन्दी द्वारा विरूपण किया गया है। अध्यात्मके र नन्द्रकालकी करह इस पुस्तकमें भी डिखलाया गया विकास १।)

### भारतकी स्वतन्त्रता

के०-भारतिहतेषी मि० सी० एफ० एएडरूज

यह पुस्तिका नहीं भारतको स्वतन्त्रताको कुञ्जो है। इसमें मि॰ पएडकजने यह प्रामाणिक विचारों भीर अंग्रेज इतिहासवेचाओंके वाक्योंसे सिद्ध किया है कि "अंग्रेजोंके शासनमें भारतका श्राण कभी नहीं हो सकता" और "ऐसे क्रिमक विकास रिफार्म आदि सब केवल मायाजाल हैं जो भारत को स्वतन्त्रा दिलाना तो दूर रहा बहिक उसे गुलामीके बन्धनमें और जकड़ रखेंगे।" यह एक अंग्रेज महानुभावके विचार हैं जिनपर प्रत्येक मारतवासीको ध्यान देना चाहिये। मूल्य।)

देशी करघा

अर्थात् चरक्षा करघा शिक्षक । जिस कुटिल नीतिसे मूट्र का कलाकीराल और व्यापार नष्ट किया गया है उसी दीला करनेके लिये महात्मां गान्धीरे चरक्षे और करघेष किया है और अब देशके गरीब और निरुद्यमी जनों। एक कार्य रक्षा है जिससे देशोक्षतिके साथ साथ सवाल में हल होता है। इस पुस्तकमें कपास के किसों, कपासको ओटना, धुनना, सूत कातना की चीक्षे नम्बर तथा उनका हिसाब, ताना तनना और माकर आज माडीकी तरह तरहकी किसमें, कितनी माड़ी, दि १८८५ माड़ी किस नम्बरके स्तमें उपयुक्त होगी, करघा, ब संदित लंगकी बनावट, उनके स्थान, उनका काम इत्यादि बहुया है। से तरह तरहके चित्रों द्वारा समकाया गया है। मूर्गाठनका चित्रों सहित केवल हि